### THE BOOK WAS DRENCHED TEXT PROBLEM WITHIN THE BOOK ONLY

UNIVERSAL AND OU\_176781

AND OU\_176781



### संक्षिप्त हिंदी-नवरत्न

संपादक सर्वंप्रथम देव-पुरस्कार-विजेता श्रीदुलारेलाल (सुधा-संपादक)

### समालोचना-संबंधी उत्तमोत्तम ग्रंथ

| दुबारे-दोहावजी ( ग्रा | (ঠৰাঁ         |
|-----------------------|---------------|
| संस्करण )             | ı), 1111)     |
| संभाषणें 🍎            | III)          |
| हिंदी-साहित्य का इति  | <b>हा</b> स   |
| 3                     | y, Rilly      |
| विंदी-नवरत ( खुठा     |               |
| संस्करण)              | 5)            |
| मिश्रबंधु-विनोद       |               |
| (दोभाग)               | <b>k</b> III) |
| बिहारी-रत्नाकर        | ره ۶          |
| देव भौर विद्वारी      | <b>RII</b> J  |
| देव-सुधा              | २५            |
| नैषध-चरित-चर्चा ।     | II). 1II)     |
| आबीन पंडित और करि     |               |
|                       | IJ, 1IIJ      |
| भवभूति ॥=             | ), 111=)      |
| मतिराम-ग्रंथावली      | 81)           |
| प्रसादनी के दो नाटक   | 1), 111)      |
| काबिदास और भवभू       |               |
| ~                     |               |

नवयुग-काब्य-विमर्ष ३।॥),४॥) कवि-कुद्ध-कंठाभरग (11), 11) विद्वारी-सुधा 11=1, 1=1 निबंध-निचय RIJ साहित्य-समन III=), 9H=) सौंदरानंद-महाकाव्य 11), 31) निरंडशता-निदर्शन 1), 111) प्राचीन साहित्य 11), 11) विश्व-साहित्य マリ・シ साहित्य-संदर्भ ₹1], ₹ बिहारी-दर्शन マリリ、マリ हिंदी 1), 1111) प्रबंध-पद्म 911, 3) रति-रानी **२॥), ३॥)** मान-मयंक 11), 3) साहित्य-पारिजात 3), 3111) प्रथ्वीराज-रासी के दो समय 111=1, 311=1

हिंदी की सब प्रकार की पुस्तकें मिलने का एकमात्र पता— गंगा-ग्रंथागार, ३६, लाटूश रोड, लखनऊ

### गंगा-पुस्तकमाला का १५३वाँ पुष्व

### संक्षिप्त हिंदी-नवरत

न्नर्थात् हिंदी के नव सर्वोत्कृष्ट कवि लेखक

मिश्रबंधु
पंडित गर्णेशविहारी मिश्र (स्वर्गवासी )
रावराजा डॉक्टर श्यामविहारी मिश्र डी॰ लिट्० साहित्यवाचस्पति (स्वर्गवासी ) रायबहादुर पंडित शुकदेवविहारी मिश्र साहित्यवाचस्पति

"ते सुकृती, रससिद्ध कवि बंदनीय जग मार्हि, जिनके सुजस-सरीर कहेँ जरा-मरन-भय नाहि।"

मिलने का पता-

गंगा-ग्रंथागार

३६. लादूश रोड

लखनऊ पंचमावृत्ति

सिंक्द ३) ]

सं• २००४ वि०

[सादी २।)

प्रकाशक श्रीदु**बारेबाब** श्रध्यच् गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय **लखन**ऊ

### श्रन्य प्राप्ति-स्थान--

- १. राष्ट्रीय प्रकाशन-मंडल, मछुत्र्याटोली, पटना
- २. दिल्ली-प्रथागार, चर्स्न वालाँ, दिल्ली
- ३. प्रयाग-मंथागार, ४०, क्रास्थवेट रोड, प्रयाग

नोट — इमारी सब पुस्तकें इनके श्रवाचा हिंदुस्थान-भर के सब प्रश्नान बुकसेलरों के यहाँ मिलती हैं। जिन बुकसेलरों के यहाँ न मिलें, डनका नाम-पता हमें लिलें।

> मुह्नक श्रीदुतारेबाब अध्यन्न गंगा-काइनऋार्ट-प्रेस लखनऊ

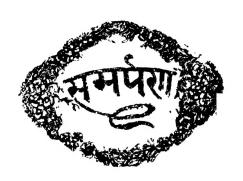

### सूचीपत्र

| विषय                    |     |       |     | पृष्ठ |
|-------------------------|-----|-------|-----|-------|
| भूमिका                  |     | •••   |     | 4     |
| गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी |     | • • • |     | 35    |
| दो महत्ताएँ             | ••• | •••   | ••• | 3 4   |
| ग्रंथ भौर शिष्य-परंपरा  | ••• | •••   | ••• | 8.    |
| रामचरित-मानस            | ••• | ••••  | ••• | 88    |
| निर्गुया-सगुया ब्रह्म   | ••• | •••   |     | **    |
| ज्ञान-भक्ति             | ••• |       | ••• | 4.3   |
| सिद्धांत चौर दंग        |     |       | ••• | 48    |
| <b>उदा</b> हरण          | ••• | •••   | ••• | 99    |
| महात्मां सूरदास         | ••• | •••   | ••• | 59    |
| साहित्यिक गुर्या-दोव    | ••• | •••   | ••• | **    |
| श्रीकृष्य भौर भवतार     | ••• | • • • | ••• | 45    |
| महात्मा कबीरदास         |     | •••   | ••• | 205   |
| धार्मिक विचार           | ••• | •••   | ••• | 333   |
| वांडित्य, इदता आदि      | ••• | ••,   | ••• | 128   |
| महाकवि देवदत्त (देव)    | ••• | •••   | ••• | १४४   |
| साहित्यक महत्रा         |     | •••   | ••• | 144   |
| ' इतरों की सम्मति       | ••• | •••   | ••• | 140   |
| <b>डदाइ</b> रया         | ••• | •••   | ••• | 144   |
| महाकवि बिहारीलाल        |     | •••   | ••• | १६१   |
| महाकवि भूषण             |     | •••   | ••• | 200   |
| Aldiana Alica           |     |       |     | •     |

### ( = )

| महाकवि मतिराम            | •••  | ••• | ••• | १८३         |
|--------------------------|------|-----|-----|-------------|
| महाकवि केशवदास           | •••• | ••• | ••• | <b>१5</b> E |
| महाकवि चंद बरदाई         | •••  | ••• | ••• | १६७         |
| भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र | •••  | ••• | ••• | २००         |

### भूमिका

श्रॅगरेज़ी या वर्तमान विचारों से कवियों की जाँच में दो मुख्य प्रश्न उठते हैं -कवि को कुछ कहना था या नहीं, श्रीर इसने उसे कैसा कहा है ? संचित्त रीति से कहने में पहला प्रश्न यों भी कहा जा सकता है कि इसका क्या संदेश है ? इन प्रश्नों का प्रयोग दिदी-नवरत के कवियों पर करने से वे कैसे उतरते हैं, यह यहाँ संचेष में बिखा जाता है। गोस्वामी तुबसीद।स का संदेश शुद्ध भक्ति का है, धीर धन्होंने उसे बहुत हो अच्छा कहा है। उस काल मुपलमानी धार्मिक प्रकीप कई शताब्दियों से चला श्राता था, श्रतः भिनत के द्वारा इमारा समाज संगठित किया गया। महाकवि सूर का वही संदेश है, श्रीर क्र-होंने भी उसे बहुत श्रच्छा कहा है, किंतु भक्ति को श्रंगार से श्रधिक मिलाने के कारण आपका सदेश हर जगह साधारण पाठक की बाद नहीं रहता। महात्मा कबीरदास ने भी सखी-भाव की भिनत की है, र्कित उन्होंने हर स्थान पर जीवारमा-परमारमा का सबंघ बहुत दढ़ रक्खा और श्वांगार का वर्णन कम किया है। इसी से उनके सन्ती-संप्रदाय-वाले वर्णनों में साहित्यानंद भपर्याप्त है। इधर सुरदास ने जीवात्मा-परमात्मा के भाव को गीया रक्ता है, और श्रंगार को प्रधान । इससे उनका रचना में साहित्यानंद तो प्रच्छा है, किंतु संदेश गौषा यह गया । हमारी समक्त में सखी-संबदाय की भक्ति का वर्णन संदेश भीर साहित्य, दोनो को कठिनता से इद रख सकेगा। यदि संदेश सबल रहेगा. तो साहित्य गीचा होकर फीका पड़ जायगा, श्रीर यदि साहित्य सबदा रक्ता जाय, तो संदेश हुव जायगा । इम यह नहीं कहते

कि संदेश सबत रखने पर सक्षी-भाव से प्रेरित कोई सरस काव्य बन् ही नहीं सकता, किंतु सूर और कबीर की रचनाओं में कुछ ऐसा ही प्रतिफितित हुआ है। तुलसी ने दास-भाव की भक्ति को कथा से मिलाकर संदेश और साहित्य, दोनो को सुद्द रक्खा है। इसीलिये आफ मध्यकालीन सर्वोत्कृष्ट धार्मिक उपदेशक हुए, और हमारे समाज को आपने जैसा सुव्यवस्थित इद्ध दिया, वैसा ही वह आज भी है।

देव श्रीर बिहारी श्रंगारी कवि थे। इनका कोई मुख्य संदेश नहीं है, किंतु इन्होंने कथन बड़े ही अनमोल किए हैं। इन्होंने कहा बहत ही घच्छा, किंतु इनके संदेश बिलकुल गौण हैं। देव मुख्यतया साहित्याचार्य थे। इन्होंने जो कुछ रचना की है, वह प्रधानतया कान्यांगों के उदाहरणार्थं हुई है। इनका कोई धार्मिक संदेश नहीं है, किंतु बाचार्यत्व के होने से वह भाषा की स्त्रति का संदेश माना जा सकता है। बिहारी का यह भी संदेश नहीं है, क्योंकि वह आचार्य न थे। गीया रूप से इन दोनों कवि-रश्नों का भी भक्ति का संदेश कहा जा सकता है, और उसका कुछ बाभास मिजता भी है। इमारा स्वभाव सदा से श्राम को श्राम श्रीर इमजी को इमजी कहने का रहा है। किसी स्थान पर खींचा-तानी से कोई भाव आरोपित करना इस मिथ्यावाद समम्बते हैं। जो २४ घंटे में १ घंटा भी भक्ति न करे, वह भक्त कैसे कहा जा सकता है ? भक्ति-विहीन श्रंगारी वर्णनों में केवल राधा-कृष्ण का नाम जोड़ देने से हम उसे भिनत-पूर्ण कविता नहीं कह सकते। भक्ति के लिये भाव में भी तत्संबंधी विचारों का आना आवश्यक है, जैसा कि तुजसी और कवीर की रचनाओं में प्रश्यच देख पड़ता है। अत्र व देव और बिहारी की रचनाओं में हम भिनत का संदेश महीं पाते । यदि कुछ हो भी, तो, गौयातिगौया रूप में होने से, वह नहीं के बराबर है। साहित्योचित का संदेश देव और बिहारी, दोनों की रचनाओं में माना जा सकता है।

भूषणा ने जातीयता का संदेश दिया और उसे कहा भी अच्छा है। आपकी जातीयता में भारतीयता का भाव कम आता है, हिंदूपन का विशेष । फिर भी यह कहना पद्गा कि उस समय हिंद्पन का ही संदेश एक प्रकार से भारतीयता का संदेश था, क्यों कि सुसलमान श्रिधिकतर विदेशो थे। केशवदास के कथन श्रन्छे हैं, श्रीर उनकी रचना में भक्ति का संदेश माना गया है, किंतु हमारी समम में वह पुष्ट नहीं होता । रामचंद्रिका में भक्ति गीया रूप से है । इसमें कथा-प्रसंग तथा वर्णनोःकर्ध की सुख्यता है, न कि भक्ति की । विज्ञान-गीता में प्रमोच्च विचार कम हैं। उसमें चलत् अथवा काम-काज् अमे कहा गया है। रसिकतिया श्रंगार-प्रधान ग्रंथ है, श्रीर कवित्रिया म्राचार्यत्व-पूर्ण। इनके शेष प्रंथ साधारण हैं। कुल मिलाकर केशवटास का आचार्यत्व एवं साहित्योत्ति का संदेश कहा जा सकता है, श्रीर कोई नहीं। कबीरदास का संदेश ऐक्य का है। उनके मतानुसार ईश्वर एक, धर्म एक, मनुष्य की प्रतिष्ठा एक, सत्य एक भीर सभी संसार एक है। सभी बातों में छनकी बहु त दृष्टि है। हिंदू भौर मुसलमानी धर्म को वह एक मानते, सब मनुष्यों की प्रतिष्ठा को समान समभते श्रीर सभी प्रकार से दाचिएय-पूर्ण उपदेश देते हैं। अनका संदेश परमोच है, किंतु कथन अरक्रष्ट होने पर भी वैसे नहीं हैं। विचारों की भपेचा उनकी भाषा कुछ लची हुई है। मितराम का संदेश साहित्योन्नति है, और उनकी भाषा बहुत खिबत है। चंदबरदाई ने कथा भ्राच्छी कही है, भीर उनके वर्णन भी ठीक हैं। भारतें दुका संदेश कातीयता है, और वह परम सफलता-प्रके व्यक्त हमा है।

उत्कृष्ट कवियों के कथन में हिंदी का इतिहास भी कह देना विषय पर ग्रस्का प्रकाश डालेगा । हिंदी की जननी संस्कृत है या प्राकृत, इस विषय में मतभेद शेष नहीं है; ग्रन पंडितों के बहुमत का अुकाव

इस श्रोर समभ पड़ता है कि प्राकृत ही बदलते-बदलते अपभ्रंश होती हुई हिंदी हो गई है। इस परिवर्तन का समय स्थिर करना कठिन है, क्योंकि ऐसा अदल-बदल किसी एक समय में नहीं होता, वरन धीरे-धीरे शताब्दियों तक होता रहता है। यह कहना बहुत कठिन है कि किस स्थान से वूज-भाषा समाप्त श्रीर पूर्वी बोली प्रारंभ होती है, अथवा पूर्वी बोली समाप्त होती और वंग-भाषा चलती है। इन समाप्तियों श्रीर प्रचारों का कोई एक स्थान नहीं है, वरन् धीरे-धोरे ग्राम-प्रतिग्राम एक भाषा मंद पड़ती जाती है, श्रीर दूसरी का अर्थश कुछ-कुछ बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि बहुत दूर चलकर एक पूर्ण रूप से मिट जाती है, श्रीर दूसरी का पूरा बल हो जाता है। समयानुसार भाषाश्रों के परिवर्तन श्रीर उत्थान-पतन की ठीक यही दशा है। दूसरी शताब्दी संवत् पूर्व के वैयाकरण महर्षि पतंत्रिक के कथनों से प्रकट है कि उस काल प्राकृत के स्थान पर अपभंश का जन्म हो रहा था। समय के साथ धीरे-धीरे इसका प्रचार बढ़ता गया । कालिदास के विक्रमीवैशी-प्रथ में विचित्त पुरुश्वा के कथनों में इसका श्राभास देखा गया है। महाराजा ष्टपंतर्धन के समकालीन विक्रमीय छठी शताब्दी के प्रसिद्ध गद्य-लेखक बाग्रभट्ट की रचना में प्राकत के साथ देश में भाषा नाम्नी बोली का भी चलन लिखा हुआ है। भाषा-शब्द से हिंदी का प्रचार माना जा सकता है। स्थूज रूप से हिंदी का उत्पत्ति काज सातवीं शताब्दी में कहा जा सकता है। इस काब से संवत् १२०० तक श्रव ३७ दिवयों के नाम, समय, ग्रंथ, उदाइरण श्रादि मिल चुके हैं। इनके विवरण मिश्रबंधु-बिनोद में हैं । इनमें मुख्य पुंड ( सं० ७७०), सरहपा ( == ), शबरपा ( = २१ ), लुहिपाद ( = ४१ ), भूसुक ( ८७० ), खुमान रासीकार ( ८७० ), देवसेन ( १३१ ), बुद्धिसेन ( दसर्वी शताब्दी ), राजानंद ( १०७५ ) मादि हैं। संवत् १२१२

में नरपितनाल्ह ने बीसलदेव रासो-नामक प्रंथ बनाया, जो प्रकाशित हो चुका है। प्राचीन प्रंथ होने से यह बहुत प्र्य दृष्टि से देखा जाता है। स्वामी रामानुजाचार्य (१०७३ से ११६६ तक), निवाक स्वामी (मृथ्य १२१६), स्वामी माधवाचार्य (१२१४-१३३४) श्रीर विष्णु स्वामी इस काल के प्रसिद्ध धर्मोपदेशक हुए हैं। चंद किवि ने सवत् १२२४ से १२४६ तक कविता की। इनकी बहुत रचना मिलती है। चंद के समकालीन जगनिक वंदीजन ने आल्हा बनाया; पर जिल्लित न होने के कारण जगनिक की भाषा का भी स्त्र आल्हा में पता नहीं है।

चंदबरदाई के अनंतर उसका पुत्र जल्हन हुआ, जिसने रासी के शेष भाग को समाप्त किया, और चंद्र के मरने के पीछे प्रथ को सुरचित रक्खा। १२८६ में महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध हिंदी-किव जानेश्वर का समय है। सं० १३२६ से १३४० तक कवियत्री शमाबाई और मुक्ताबाई का समय है। संवत् १३४७ के जगभग शार्क्षभर नाम के एक किव ने रण्यंभोर के हम्मीरदेव के यहाँ शार्क्षभर-पद्धति, हम्मीर-काष्य और हम्भीर-रासो नाम के लीन ग्रंथ बनाए। यह पहला किव है, जिसकी भाषा वर्तमान रचनाओं से मिलती और श्रेष्ठ भी है। यथा—

"सिंह-गमन, सुपुरुष-बचन, कदिल फरै इक सार; तिरिया-तेल, हमोर-हठ चढ़े न दूजी बार।" उद् श्रीर फारसी के प्रसिद्ध किन श्रमीर ख़ुसरों का देहांत संवत् १३८२ में हुशा। इनकी किता उर्दू से मिलती हुई हिंदी में होती थी। वह मनोहर भी है। प्रसिद्ध प्रंथ ख़ालिक बारी इन्हीं का बनाया हुआ है। प्रसिद्ध महात्मा गोरखनाथ का कितन जाल संवत् १४०० के बगभग है। इन्होंने संस्कृत के कितने ही पवित्र प्रंथ बनाए, और भाषा के तो बहुत से प्रंथ इन महात्मा ने भक्ति-पन्न में रचे। इनकी कितता-शैली पुराने डरें से बहुत मिलती है। इनकी रचना में छंड़ो- भंग भी देख पड़ते हैं। जान पड़ता है, यह बात लेखकों की असाव-धानी से आ गई; नहीं तो संस्कृत का इतना बड़ा पंडित भदे छुंदो-भंग कैसे कर सकता था? गोरखनाथ ही ऐसे किन हैं, जिनका एक गद्य-प्रंथ भी मौजूद है। वह न्नमाधा में है। इसकी रचना नड़ी जोरदार और मनोहर है। इनके प्रायः १० वर्ष पूर्व एक मैथिल गद्य-लेखक थे। उनकी रचना शुद्ध मैथिल भाषा में संस्कृत-शब्द-गर्भित है, जो बहुत रखाव्य बन पड़ी है। किन का नाम किन शेखराचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर था। समय था प्रायः १३१४ और प्रंथ वर्ण या वर्णान-रत्नाकर। चित्तीर के प्रसिद्ध महाराणा कुंभकर्ण का राज्य-काब ५४१६ से १४६६ तक है। इन्होंने हिंदी-किनता रची, और किनयों का मान भी बहुत किया, पर इनकी रचना अथवा इनके सम्मानित किनयों के नाम श्रव अपाप्य हैं। इनकी गीता की टीका मिजती है।

संवत् १४४३ में नारायणदेव ने हरिचंदपुराण कथा नाम का ग्रंथ बनाया। प्रसिद्ध महारमा महर्षि रामानंद का समय संवत् १४४७ के निकट है। इन्होंने कुछ कविता भी की। इनके शिष्य भवानंद श्रीर सेन नाई भी इसी समय हुए। ये कोग भी कुछ-कुछ कविता करते थे। इसी समय बिहार में विद्यापित ठाकुर-नामक एक बढ़े ही सरकवि हुए। इन्होंने विशेष रूप से संस्कृत की रचना की; पर इनकी हिंदी-रचना बहुत ही लोक-प्रिय श्रीर जोरदार है। विदार के कवि जयदेव श्रीर उमापित ने भी इसी समय काव्य-रचनाएँ कीं।

बाबा नानक का जन्म संवत् १४२६ में हुआ, श्रीर १४९६ में यह महाराम पंचरव को प्राप्त हुए। यह महाराज सिक्ख-मत के संस्थापक थे। इन्होंने प्रथ-साहब का बढ़ा श्रंश तथा अष्टांगयोग नामक एक श्रीर भी प्रथ बनाया। महारमा चरणदास ने १४३० में ज्ञानस्वरोदय श्रादि कई प्रथ रचे; पर यह संवत् संदिग्ध है। सेन

कवि ने संवत् १४६० में रचना की । इनकी कविता वर्तमान हिंदी से मिलती है। अतः हमारी हिंदी चंद कवि के समय से उन्नति करते-करते सुरदास के प्रथम ही, प्रायः ३०० वर्षों में, वर्तमान हिंदी से मिल गई। सेन कवि के साथ-ही-साथ क़्तवन शैख़ ने मृगावती नाम की एक मनोहर प्रेम-कहानी जिस्ती। इसकी रचना-शैजी जायसी की-सी है, यद्यपि इसकी समता नहीं कर सकती । इधर संवत् ११३१ में महाप्रभुश्रीवल्लभाचार्यका जन्म हो चुका था। उन्होंने उत्तर-भारत रों श्रलीकिक भक्ति का स्रोत बहाया । रुधर बंगाल में महात्मा चैतन्य ने भक्रितरंगिया की अखंड धारा प्रवाहित की। इस प्रकार समस्त श्वतर-भारत में उस समय भक्ति का समुद्र-सा लहराने लगा। कविता के लिये तल्लीनता एक बहुत ही प्रावश्यक गुगा है। यह तल्लीनता हमारे कवियों को भक्ति से प्राप्त हुई । अब संभव था कि यह कविता की श्रीर अक पड़ती, या तपस्या की श्रीर अककर ज्ञान-विज्ञान को जाप्रत् करती, अथवा कोरी तपस्या ही की श्रोर खगती। तल्लीनता एक भारी बज है। यह जिस श्रीर जग जाती है, इसी श्रीर कुछ करके दिखला देती है। हिंदो के सीभाग्य-वश महाप्रभु वल्लभाचार्य ने यह सल्लीनता कविता की श्रोर लगा दी। श्रापने स्वयं भी कविता की। इनके पुत्र महाद्रभु बिद्रबस्वामी ने भी ऐसा ही किया। फिर क्या था, तल्लीनता ने भक्ति के महारे पूर्ण विकास पाकर हिंदी-साहित्य का भांडार भर दिया। चैतन्य महाप्रभु की वैष्णव प्रवृत्ति से भी हिंदी-काव्य को लाभ पहुँचा । स्वामी रामानंद श्रीर उनके संप्रदाय ने सीताराम के सहारे पवित्र भक्ति का प्रचार किया । दाद्द्याब, नाम-देव. बाबा नानक सादि के सहारे एक निर्गुण-पंथी धारा भी हिंदी में है। इस काल सं० १२६० पर्यंत हिंदी ने चार समय देखे, प्रश्नीत् चंद से पूर्व की हिंदी, रासो-काल की हिंदी, उत्तर प्रारंभिक हिंदी श्रीर पूर्व माध्यमिक हिंदी । चंद से पूर्व के अब तक ३७ कवि मिले

हैं। इस काल के कवि ऐतिहासिक दृष्टि से बस्कृष्ट हैं, किंतु डनका साहित्य श्रेष्ठ नहीं है। देश पर हनका प्रभाव वाममत की वृद्धि में पड़ा। इसी समय मुसबमानी शक्ति पहले प्रायः शांति पूर्वंक सिंध में स्थापित हुई श्रीर फिर वहंडता के साथ उत्तर-पश्चिमी पंजाब में। धर्म पर बल-प्रयोग होने से हिंदुश्चों को समाल-संरच्च बहुत श्रावश्यक समक पड़ा, जिससे इमारी धर्म की तार्किक प्रगति भक्ति की ओर भी होने जगी । चंद के प्रथमवाले कवियों ने इस विषय पर हत्टा प्रभाव हाला, तथा दाश्विषात्य वैष्णावों ने बहुत कुछ कर दिखलाया । यह समय सं० ७०० से १२००तक चलता है।रासो-काल सं० १२०० से १२४३ तक समका गया है। इसमें अब तक प्राय: १७ कवि मिले हैं, जिनमें नरपतिनाल्इ, चंदबरदाई,जल्इन आदि प्रधान थे। चंद-पूर्व-काल तथा रासी-काल मिलकर पूर्व प्रारंभिक समय माने बाते 👸 । उत्तर प्रारंभिक हिंदी (१३४४-१४४४) में जज्जल, श्रमीर ख़सरो, महात्मा गोरखनाथ, ज्योतिरीश्वर ठाकुर श्रादि मुख्य थे। इस काल हिंदी में गद्य-काम्य का प्रारंभ हुआ, भौर पंथ-स्थापन द्वारा समाज-संगठन की प्रयाची चली। प्रयोजन मुसलमानी धार्मिक श्राक्रमण से हिंद्-समाज के रचण का था। पूर्व माध्यमिक हिंदी ( १४४१ से १४६० तक ) में स्वामी रामानंद, नामदेव,कबीर, नानक, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्यं शादि ने भक्तिवाद के सहारे समाज को इद किया । मुसलमानी संगों ने भी सुफ्री साहित्य द्वारा प्रेम-मार्ग से हिंदुओं में मुसलमानी मत से सहानु-भृति स्थापित करनी चाही । यह समय आगे आनेवाले का पथ-पद-शंह था। इसमें नवीन प्रणालियाँ बाच्छी स्थापित हुई, तथा सामाजिक सुधार अकृष्टता-पूर्वक चलाया गया । अब प्रौढ़ माध्यमिक (१४६१-१६८०) समय श्राता है। संवत् १४३४ में महात्मा सुरदासका जनम हुश्रा। इन्होंने प्रायः १४६० से रचना का बारंभ किया। उधर वज्जन श्रीर बिटलजी के अन्य शिष्यों ने भी पदों की रचना में पूरा बल लगाया।

इम प्रकार सैकड़ों कवियों ने इस समय उत्कृष्ट पद बनाए। तब बिट्टज ने चार पिता के और चार अपने शिष्य सत्कवि सममकर खाँट लिए, भौर उस चुनी हुई कवि-समिति का नाम 'श्रष्टवाप' रक्खा । श्रष्टवाप में स्रदास, कृष्णदास, परमानंददास, कुंभनदास, चतुर्भु नदास, छीत-स्वामी, नंददास भीर गोविंददास के नाम थे। इस श्रष्टकाप में सूर-दासजी तो अनुपम कवि थे ही, नंददास भी अब्छे थे। नंददासजी गोस्वामी तुलसीदास के चचेरै या गुरु-भाई थे । नंददास के श्रतिस्कित, श्रष्टकाप में, कृष्णादास श्रीर परमानददास भी सुकवि थे। इसी समय महात्मा हरिदास, नरसैयाँ आदि ने भी मनोहर कविता की। सीह काल में चित्तीर की महारानी मीराबाई ने कृष्ण-संबंधी परमोस्कृष्ट कविता की, श्रीर कई ग्रंथ रचे । इस स्त्री-रस्त के चरित्र से सब छोटे-बढ़े श्रभिज्ञ हैं। कवि-शिरोमिश्र कृपाराम ने, १४६८ में, हिततरंगियी-नामक एक अलंकारों का बढ़ा ही विशद दोहा-प्रथ रचा। इस प्रथ के देहे मनोहर हैं। संवत् १४७४ से १६०० तक मितक मुहम्मद जायसी ने पद्मावत-नामक एक सुंदर सुफी प्रथ. पूर्वी भाषा में, बनाया । इस प्रकार की प्रेम-कथाएँ, जिनका श्रवतारों धाहि से कोई सरोकार नहीं, हिंदी में पहलेपहल बहुत करके मुसल-मान-कवियों ही ने जिसीं। इनमें, इस काल में, क़्तवन एवं जायसी का नाम भाता है। भागे चलकर नूर मुहम्मद ने भी इंद्रावती-नामक एक ऐना ही प्रथ रचा। हिंदू-कवियों ने ऐसे जितने प्रथ उस समय रचे, इनमें धार्मिक विचार से बहुधा देवतों, प्रवतारों, पौराणिक कथाओं चादि का सूत्र नहीं छोड़ा । कुतबन, जायसी, कृपाराम चादि को छोड़कर १४६० से प्राय: १६३० तक पदों के निर्माण का काल रहा, भौर कृष्णानंद ही में इमारे कविगण मग्न रहे। इसे इम सौर कास कह सकते हैं। इसमें अञ्जी कविता बहुत बनी।

संवत् १६३० के पीछे १६८० तक तुलसीदास का कविता-काल

सममना चाहिए। इस समय में पद बनानेवालों का प्राधान्य नहीं रहा, श्रोर राम-चरित्र-मानस के साथ-ही-साथ विविध विषयों के वर्णन की परिपाटी पड़ने लगी। कृष्णा की सच्ची भिनत भी सौर काल के पीछे सतनी श्रधिकता से नहीं रही। श्रभकत लोगों ने तुलसी-काल से ही कुछ-कुछ सिर उठाया, श्रोर भिनत-विचार को छोड़कर श्रंगार-सौंदर्य के विचार से कृष्णाचंद्र को नायक बनाकर नायिकाशों की चेष्टाशों में ध्यान लगाना प्रारंभ किया। महा कवि केशवदास ने इसी समय में रसिकप्रिया-ग्रंथ बनाया, जिसमें उन्होंने सब रखीं के उदा-हरण श्रंगार-रस में ही दिए।

तुलसी-काल में एक तुलसीदास का होना ही कवियों के एक दल के बराबर है। इस एक ही किव ने ऐसी कविता की, जैसी चार भिन्न-भिन्न प्रकार के परमोत्कृष्ट किव करते। कृपाराम के प्रतिरिक्त महाकवि केशवदास ने ही रीति-प्रंथों की प्रयाली ढाली। सौर काल में निपट निरंजन और नरोत्तमदास भी श्रन्छे किव हुए, और स्वयं स्रदास के पीछे गोस्वामी हितहरिवंश की किवता बहुत ही टकसाजी होती थी। यह महाशय संस्कृत के किव भीर एक 'मत' के संस्थापक थे। भाषा में इन्होंने केवल ८० पद बनाए; पर उन्हों में क्रलम तोड़ दी है।

तुलसी काल में केरावदास के ज्येष्ठ आता बलभद्र मिश्र भी श्रेष्ठ किव हो गए हैं। इनका केवल एक नल-शिल चलता है; पर उसी से यह श्राचार्य गिने जाते हैं। इनकी रचना बड़ी गंभीर है। रहीम, नाभादास, रसलानि और मुदारक भी इस काल में श्रच्छे किव हो गए हैं। श्रक्षर बादशाह भी इसी काल में हुए हैं। यह स्वयं किवता करते थे। इनके यहाँ किवयों का मान भी श्रच्छा होता था। रहीम, बीरबल, गंग, टोडरमल, मानसिंह श्रादि सब श्रक्षर ही के यहाँ किविता करते थे। इनमें से कई रलाध्य किव थे। झाईन-मकबरी में लिखा है कि संवत् १६४४ के लगभग सूर-

दास अक्रवर के यहाँ गवैयों में थे। यह सुरदान प्रसिद्ध सुरदास नहीं

समम पहते, क्यों कि एक तो सूरदास की जीवनियों में उनका श्रक्षर के यहाँ रहनानहीं वर्णित है, दूसरे, सुरदास का देहांत १६४२ में हो गयाथा। तुलसी-काल में ही महातमा बिह्न बनाथ के पुत्र गोकुजनाथ ने ८४ श्रीर २१२ वैष्णवों की वार्तानाम के दो प्रसिद्ध गद्य-प्रांथ लिलाए । इनमें पीछे से महात्मा हरिराय ने बहत कुछ जोड़ा। बहुत करके हरिराय ने ही इन ग्रन्थों के तीन संस्करण बिखे ।वह भी ष्रसी समय केथे। महारमा गोरखनाथ के पीछे हिंदी में ये ही दो उत्कृष्ट गद्य-ग्रंथ मिलते हैं। जैन-कवि बनारसीदास तुजसी-काल ही में हुए। घामीराम भी इसी समय के एक प्रसिद्ध कवि हो गए हैं। महातमा तुलसीदास के राम चरित्र-मानस का प्रभाव भाषा-साहित्य पर बहुत श्रधिक पड़ा, और दोहे-चौपाइयों में कथा-प्रासंगिक काव्य करने की प्रयाबी-सी पड़ गई। इसी समय से गमा-यण लिखने का हमारे यहाँ ऐवा उत्ताइ बढ़ा कि बहुत-से कवियों ने राम-यश गाया । देशवदास का भी प्रभाव कदि-समाजपर बहुत पड़ा । गोस्वामीजी के पीछे पूर्वालंकृत-काल ( १६८१-१७६० ) चलता है। इसमें, थोड़े ही दिनों में, पाँच बहुत बड़े कवि हुए, श्रर्थात् सेनापति, बिहारी, भूषण, मतिराम श्रीर लाज । सेनापति ने श्रन्ठापन सबसे अच्छा दिखालाया। इनका प्रथ संबत् १७०६ में बना। विहारी ने. १७१६ में सतसई सम प्त की । भूषण ने १७६० में शिवराज-भूषण बनाया। यही समय मतिराम की भी कविता का है। लाल कवि ने छत्रपकाश-नामक, छत्रपाल की जीवनी का, एक बहुत हो मनोहर प्रथ, केवल दोहे चैप।इयों में, बनाया। इनकी रचना बड़ी ज़ोरदार श्रीर प्रशायकीय है। इस प्रंथ में छत्रसाल का, प्रायः संवत् १७६५ तक कः, हाल बड़ो ही कुशलता-पूर्वक वर्णित है। कवि होने के प्रतिश्चित बात सैनिक भी थे। इपी समय एक युद्ध में उनका देहांत हुआ।

देवजी का जन्म उसी संवत् (१७३०) में हुआ, जिसमें शिवराजभूषण समाप्त हुआ। ईश्वर ने मानो ऐसे प्रशंसनीय ग्रंथ के पुरस्कार
में ही ऐसा बिह्या कि संसार को दिया। देव का किवता-काज प्रायः
१८२४ संवत् तक है। इस भूषण और देववाले कान में आश्रंक
किवरों की संख्या बहुत बड़ी, और वीर-काव्य का भी अच्छा निर्माण
हुआ। जैसे स्रदास के समय में भिक्त का समृद्ध उमइ पड़ा था, वैसे
ही इस काज में शौर्य की ध्वजा ऊँची हुई। चिर-विमिद्त हिंदू-राज्य का
हत्थान और चिर-विजयी मुसलमान-बल का पतन इसी काज में हुआ।
ऐसे अमृत्य समय में वीर-काव्य का बाहुत्य स्वाभाविक ही था, और
हुआ भी; पर इसी के साथ शृंगार-काव्य ने अधिक बल प्राप्त किया,
और इसका भी सिक्का जम गया। शृंगार की ऐसी लोकप्रियता बड़ी कि
सेनापति-जैसे ऋषि-कवि ने भी ऐसा काव्य करने में कोई दोषन माना।

इस समय जोधपुर के महाराजा जसवंतसिंह ने दोहों में भाषाभूषण नाम का एक परमोरकृष्ट श्रलंकार-ग्रंथ बनाया, जो श्रव भी
जिज्ञासुश्रों के काम भाता है। महाराजा छुत्रसाल ने इसी समय
किवियों का परम प्रशंसनीय सम्मान किया। इनकेयहाँ जाने-श्रानेवालों
में भूषण, नेवाज, हरिकेश भीर लाल परम प्रशंसित कवि थे। नेवाजने
संयोग-शृंगार बहुत ही श्रव्हा कहा। शेष तीन महाकवियों ने बड़ी
ही सबल रचना की। इनके श्रतिरिक्त सैकड़ों कवि छुत्रसाल के यहाँ
जाते भीर मान पाते थे। इस समय भाषा की श्रन्य जलतियों के साथ
भाचायों की भी भ्रव्छी बृद्धि हुई। देव, भूषण, मितराम, चितामणि,
श्रीपति, कवींद्र, स्रति मिश्र, सल्जीन, कुज्ञपति भादि सब्धाचार्य थे।
इन सबकी रचना परम मनोहर होती थी। गोकुज्ञनाथ के पीछे स्रवित
मिश्र ने भी गद्य में प्रशंसनीय रचना की। श्रतः इस समयतक उयोतिरीश्वर, गोरखनाथ, गोकुज्ञनाथ श्रीर स्रवित मिश्र ही गद्य के मुख्य लेखक
थे। इनके श्रतिस्कत देव श्रादि ने भी एक श्राध स्थान पर गद्य का

सदाहरण देते हुए वचनिकाएँ जिल्ली, पर सनसे ने जोग गद्य-लेखक नहीं कहे जा सकते। काजिदास, घनश्याम शुक्त, श्रालम, शेख्न, गंजन श्रादि प्रसिद्ध भ्रोर परमोक्ट्रिंट कवि हसी समय यें हो गए हैं।

कविता की उसति इस समय श्रवश्य बहुत श्रधिक हुई, पर उसमें भक्ति-हीन श्रंगार की मात्रा भी बहुत बढ़ गई। सूर एवं तुलसी के समय में अनुप्रास का उतना अधिक मान न था, पर इस काल में पद-मैत्री का हिंदी-कविता पर प्रगाद श्रधिकार हो गया । इस प्रकार भाषा श्रुति-मधुर श्रीर सुंदर हो गई। पर बहुत से कवियों ने शब्दा डंबर के फेर में पड़कर भाव का सप्तुचित ध्यान रखना छोड़ दिया। इसी समय सेनापति ने षट्ऋतु पर प्रंथ रचकर इस विषय पर पृथक प्रंथ बनाने की नींव डाजी। देव कवि ने उसे भौर भी बढ़ाकर श्रव्याम-नामक ग्रंथ रचा. जिसमें एक दिन के भी प्रति पहर श्रीर प्रति घड़ी का वर्णन किया। कई श्रन्य वैष्णव-कवियों ने भी श्रष्टयाम रचे। रस-भेद, भाव-भेद बादि पर प्रांथ बनने की प्रथा ने इस समय बहुत ज़ीर पकदा, श्रीर रीति-ग्रंथों का प्रचार बढ़ा । व्रजभाषा ने इस काल में चरम दक्षति कर की, क्योंकि इसके पीछे उसके ऐसे कवि नहीं हुए। सौर काल के प्रथम हिंदी का प्रचार तो बहुत दिनों से था, पर न तो चंद श्रादि तीन कवियों को छोड़कर उसमें कोई बहुत श्रच्छा कवि हुश्रा, श्रीर न गणना में कवियों की संख्या ही बहुत हुई। बहुत दिन बीत जाने के कारगा कविताएँ लुप्त हो जाने से भी गयाना में कमी हुई है, पर वह कमी है अवश्य । प्रायः शिथिल कवियों की ही कविता लुप्त होती भी है। सीर काज तथा तुजसी के समय में कवियों की संख्या प्वं हत्तमता, दोनो में एकाएक बहुत बड़ी भीर संतोष-अनक वृद्धि हुई । इस काब में जो प्रथ बने, उनमें से बहुत से हिंदी क्या, पृथ्वी की किसी भी भाषा का श्वंगार कहे जा सकते हैं। श्रकबरशाह ( सं० १६१२-१६६२ ) ने हिंदुओं से प्रेम-पूर्ण व्यवहार करके हिंदू-मुसल्लमानों की प्रायः साहे तीन शताब्दियों की सामाजिक शत्रुता हटानी चाही। देश में सत्ययुग-सा स्थापित हो गया। कवियों ने श्रक्कर को हिंदूपति के पवित्र नाम तक से पुकारा। हिंदी-काव्य को उन्नति के साथ हिंदू-समाज भी सुसी हुआ। भारत में दिच्या को छोड़ एकाभिपत्य स्थापित हुआ। १७२१ पर्यंत सुग़ज-प्रभाव-विस्तार होता रहा। इसके पीछे औरंगज़ेब ने धार्मिक बखेड़ा फिर से उठाया, श्रीर दिच्या भारत का सगड़ा बढ़कर खत्तर में भी फैल गया। इस १७२१ तक सुग़ज-प्रभाव-विस्तार पाते हैं, १८१७ तक हिंदू-साम्नाड्य-स्थापन श्रीर श्रनंतर ब्रिटिश शासन-काज। सूर-तुलसी-काज-पर्यंत श्रक्वरी प्रभाव से मुसलमानों के श्रत्या-चार श्रीर तज्जन्य हिंदू-सुमिजिम-वैमनस्य प्रायः पूर्यंतया स्थितत रहे।

इस समय के पीछे सेनापित, भूषण श्रीर देव के समय में हिंदुश्रों की यभी बातों में श्रव्छी उन्नति हुई, यहाँ तक कि महाराष्ट्रों ने विर-संस्थापित मुसलमान-राज्य को विध्वस्त कर एक विशालसाम्राज्यवना ही लिया, यद्यपि काल की कुटिल चाल से वह भी चिरस्थायी न रह सका। इसी समय बुंदेवखंड, बघेबखंड, राजपूताना, पंजाब भादि प्राय: सभी स्थानों में जातीयता जग उठी । इस जागृतिकी मत्तक कविता में भी भन्नी भाँति देख पड़ती है। इन सब अन्नतियों के साथ-साथ कविता ने भी श्रभूत-पूर्व उन्नति की । यह उन्नति कवियों की संख्या भीर उत्तमता, दोनो बातों में बहुत ही संतोष-प्रद हुई । इस समय भारत में वीर पुरुष थे. श्रीर वे स्वभावतः वीर-कविता का श्रच्छा मान भी करते थे। इस कारण इस समय भाषा में वीर-कविता का अच्छा समावेश हुन्ना । पर पीछे से कायरता की वृद्धि के कारण वे वीर-प्रंथ जहाँ-के-तहाँ पढ़े रहे, श्रीर उनका श्रव्हा प्रचार न हो सका। इसका फला यह हुआ कि उनमें से बहुत-से लुप्त हो गए, श्रीर श्रव उनका पता तक नहीं लगता। हिंदी-प्रेमी श्रव धीरे-धीरे खोज-खोजकर वे ग्रंथ प्रकाशित करते जाते हैं। यही कारण है कि विविध विषयों के मंथ होते हुए भी हिंदी में श्रंगार-रस की प्रधानता समक्त पड़ती है। यह प्रधानता स्त्रब लुप्तप्राय हो गई है।

यद्यपि देव कवि के पीछे प्रायः पचास वर्ष तक हिंदुओं 🕏 बल श्रीर जातीयता की पूर्ण ष्ठक्षति रही पर न जाने किस कारण दुर्भाग्य-वश हिंदी ने उस महस्व का एक भी कवि न उत्पन्न किया, जैसे सूर, तुजसी श्रीर देव के समय में श्रनेक हो गए थे। कवियों की संख्या में देव के पीछे श्रीर भी विशेष उन्नति हुई, सक्किव भी बहुत हुए, पर बहुत ही अच्छे कवियों का एक प्रकार से श्राभाव ही रहा। देव के पीछ हिंदी में भिखारीदास तथा पद्माकर का समय श्राता है। देवजी के कुछ ही पीछे दास, रघुनाथ और दूलह, ये तीन बड़े प्रधान त्राचार्य और सुकवि हुए। दूलह ग्रलंकार के ग्राचार्य थे श्रीर दास दशांग-कविता के। रघुनाथ ने झलंकार श्रीर नायिका-भेद, दोनो बहुत स्थष्ट कहे। सूदन कवि ने इयी समय सुजानचरित्र-नामक एक बड़ा मनोहर युद्ध-प्रंथ रचा, श्रीर गोकुलनाय, गोपीनाथ तथा मणिदेव ने भाषा-भारत रचकर हिंदी का अपार उपकार किया। इन तीनो कवियों ने श्रन्य ग्रंथ भी श्रच्छे बनाए, विशेषकर गोक्रतनाथ ने । इनका समय संवत् १८८१ के बगभग है। रघुनाथ श्रीर दास का समय संवत् १ ८०० के इधर-डधर है। दुलह का समय भी १८०२ के लगभग पड़ता है। सुदन का कविता-काल १८११ के इद-गिर्द पहेगा। पद्माकर किव ने १८८३ से ग्रंथ-रचना की । इन्होंने सात-म्राठ ग्रंथों में केवल जगद्विनोद ही श्रंगार का प्रंथ-बनाया, पर काल की गति से इनका यही प्रंथ अधिक लोक-प्रिय हुआ । अमेठी के राजा गुरुदत्तसिंह ने भी हसी समय दोहों में उस्कृष्ट कविता की। सोमनाथ, ठाकुर, शंभुनाथ मिश्र, बेरीसाज, मनीराम मिश्र, बोधा, सीतज, रामचंद्र पंडित, मनियार, थान, बेनी, तल्लूखाज, सदज मिश्र, द्त्त, बेनीप्रबीन, रामसङ्घय, प्रतापसाहि श्रादि बहुत-से निपुण

किव इस समय में हुए। इसकी अविधि संवत् १७६१ से १८८६ तक है।

उपर्युक्त श्राचार्यों के श्रातिरिक्त सोमनाथ, बैरीसाज, मनीराम मिश्र धीर प्रतापसाहि भी इस समय श्रच्छे श्राचार्य हो गए हैं। ठाकुर श्रीर बोधा इस काज के प्रेमी किव हैं। सीतज ने इसी समय पहलेपहज खड़ी बोजी में बहुत प्रशंसनीय किवता की। यह महाकिव हच खड़ी बोजी में बहुत प्रशंसनीय किवता की। यह महाकिव हच खड़ी बोजी के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं। इसी समय में जक्लू जाज श्रीर सदज मिश्र ने वर्तमान साधु-भाषा के गद्य की नींव ढाजी। इनका समय संवत् १८६० था। इनके प्रथम गोरखनाथ, हरिराय, स्रति मिश्र श्रादि ने भी गद्य में ग्रंथ रचे थे, पर हनमें से बहुतों का गद्य साधारणी वनभाषा में ही जिखा गया था। इस समय के उपयुक्त दोनो किवयों ने खड़ी बोजी-मिश्रित गद्य की नींव ढाजी, जिसका प्रयोग श्राजकज गद्य में सर्वन्न किया जाता है। इनके प्रथम भी कुछ जोगों ने खड़ी बोजी में गद्य-रचना की थी, पर उसका प्रचार नहीं हुआ। गणना में इस समय श्रन्य सभी समयों को श्रपेचा प्रशंसनीय किव श्रिषक हुए, पर न-जाने क्यों इस काज का कोई भी किव नव-रस्न के किवयों की योग्यता को न पहुँचा।

बल्लूबाब तथा सद्ब मिश्र कं पीछे राजा बच्मणसिंह तथा राजा शिवप्रसाद सितारे-हिंद श्रच्छे गद्य-लेखक हुए। प्रथम ने श्रिक्ट-तर श्रमुवादों की रचना की, श्रीर द्वितीय ने पाठशालाश्रों के बिबे पाठ्य-पुस्तकें ही विशेष बनाई। स्वामी द्यानंद सरस्वती ने श्रायं-समाज चलाया, तथा इस परिवर्तन-काल में केवल श्रापने स्थायी ग्रंथ रचे। इनके पीछे भारतेंदु बाबू हरिश्चद वर्तमान गद्य-प्रणाली के सुधारक श्रीर सुदद संस्थापक हुए। इन्होंने हिंदी का बड़ा अप-कार किया। इनके पीरसाहन श्रीर परिश्रम से सेकड़ों मनुष्य हिंदी के सुलेखक बन गए, श्रीर काशी में हिंदी की जड़ बहुत ही पुष्ट होकर जम गई। हिंदी में इस समय बहुत-से ऐसे लेखक वर्तमान हैं, जिनका गद्य स्वयं भारतेंद्र के गद्य से टकर ही नहीं लेता, वरन् आगे भो निकल जाता है। इस स्थान पर इस वर्तमान गद्य-लेखकों के विषय में कुछ लिखना आवश्यक नहीं समक्षते।

पद्माकर के पीछे देवकाष्ठ जिह्ना, नवीन, पजनेस, सेवक, सरदार, कुमारमिण भट्ट, द्विजदेव, भौन, गदाधरभट्ट, श्रौध, बिछ्राम, सह-जराम, लेखरान, खिबतं श्रीर प्रतापनारायण मिश्र सुकवि हुए। फि। भी यह अवश्य कहना पड़ता है कि यदि हरिश्चंद्र की निकाल डालें, तो रघुनाथ श्रीर पद्माकर के समय में जैसे सकति हुए हैं, वैसे क्या, उनको चनुर्थाश याग्यता के भो कवि भागतेंद्र-युगर्मे नहीं हैं। इससे यह निष्कर्ष न निकालना चादिए कि श्रव कविना की श्रवनित हो रही है। कारण, रघुनाथ श्रीर पद्माकर के समय में,नवस्तों को निकाल ड। जुने पर, मभी कालों के कवियों से श्रीवक और श्लाब्य कवि हुए। श्राजकल भी बहुत-से सुकवि विद्यमान हैं। श्रव ऐपा समय श्रा गया है कि प्राचीन प्रथा को पद्म स्चना मी धोरे-धोरे उठना जाती है। लोग मिक्र एवं प्रेम की छोड़कर पारचात्य प्रकार के विषयी पर पद्य-रचना श्रव श्रिधिक पसंद करते जाते हैं। यह बात उचित भी है। हिंदी में भूतकाल के कवियों ने प्रधानतः धर्म धीर श्रुंगार पर ही ध्यान रक्ता, श्रीर इन विषयों पर मान्य प्रथ भी बहुत बन चुके हैं। श्रव इन्हीं विषयों पर रवना करके एक तो भूतकालवाले महाकवियों के सम्मुख यश प्राप्त करना बहुत कठिन है, दूसरे, हसी चर्वित-चर्वण से कोई लाभ नहीं देख पड़ता। फिर वह समयानुकृत भी नहीं है। इन वारणों से, पाश्चात्य-प्रणाली से लाभ षठाकर, भाषा में सामियक कविता करके उनकी श्रधिकाधिक उन्नति करनी ही उचित है। यश:गाप्ति के जिये यही बृद्धिमत्ता की बात भी है। श्रव इस प्रकार के किंव होते भी श्रधिकता से हैं।

स्र श्रीर तुलसी के समय तक भाषा में श्रानुप्रास का श्राहर तो था, पर इस पर बहुत श्रियक ध्यान नहीं दिया जाता था। बिहारी तथा सेनापित ने ह्म पर विशेष ध्यान दिया। डधर मितराम ने सरल, साधु भाषा लिखकर भी यमक श्रादि का विशेष मान नहीं किया। सो हस काल में श्रानुप्रास-पूर्ण कितता के विषय में कुछ गहबद-सी थी। इसी समय महाकित देव का जन्म हुशा, जिन्होंने पद-मैत्री से परम प्रगाद मत्रा रक्बी, श्रीर उसका परमोत्कृष्ट प्रयोग किया। इसी समय से हसका संबंध भाषा-माहित्य से बहुत धनिष्ठ हो गया। पद्माकर ने तो हसे दोनो हाथों से श्रवनाया। पद-मैत्री से हतना काभ तो श्रवश्य है कि संसार में किमी भाषा की रचना हिंदी-कितिता के समान सुष्ठु श्रीर श्रुति-मधुर न होगी। श्रुति-कटु वर्णों का जितना बराव इस भाषा में है, अतना किसी श्रव्य भाषा में न होगा। पद-मैत्री में इतना विधार श्रवश्य रखना चाहिए कि इसके खालच में भाव न विगड़ने पावे, श्रीर श्रव्या स्रवाहर को हिंप पद-मैत्री लावे, तो वह सर्वथा प्रशंसनीय है।

बहुत दिनों से कुछ कवियों का विचार तुकांत-हीन छंद जिस्तने का है। आल्हा-छद तुकांत-होन होने पर भी जिस्ति है। फिर भी अभी बहुतों को तुकांत-होन छदों में कोई ग्रंथ बनाने का साहस नहीं हुआ है। जिस दिन कुछ रजाध्य तुकांत-होन ग्रंथ बन जायँगे, ससी दिन ऐसे छंद भी चल जायँगे। इनका प्रयोग बढ़ भो रहा है।

इसी स्थान पर साहित्य का यह संचिप्त इतिहास समाप्त होता है। इसके पढ़ने से यह प्रश्ट होगा कि नवरत्न के कविगया कैसे-कैसे समयों में हुए. श्रीर डनका प्रभाव साहित्य पर कंसा-कैसा पढ़ा? अब हम श्रिक कुड़ न कहकर यह चुद्र ग्रंथ पाठकों की सेवा में अपित करते हैं। आशा है, पाठक वृंद इसे पसंद करके हमारा श्रम सफल करेंगे। इस ग्रंथ का पहला संस्करण स० १९६१ में निकला था, दूसरा सं० १९६७ में, तीसरा सं० २००० में, चौथा सं० २००६ में, तथा पाँचवाँ यह निकल रहा है।

ब्रह्मनऊ २००५ मिश्रबंधु

## नवरत्न के कवियों का ऋंदाज़ी समय

| कितने वर्ष कीन कवि भ्रौरि | का समकाबान रहा | × × ×          | २ व ३==४०                                | २व३ं≕४०, नं० ३वध=४३, | स्वर्=३४<br>स्व४=१३, नं०४वर्≕६२, | ४ व ६=२०<br>५व४=६२,नं०१व३=३०, | ধ্ব ব্=18<br>হ্ৰ৪=২০, নঁ০ ব্ৰধ=18,<br>ব্ৰঙ (হ) = ২⊏, নঁ০ ব্ৰঙ<br>) = ২৪ |  |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| <del>(B</del>             |                |                | بار<br>ه                                 |                      | 11. 11.<br>0 0<br>w, w,          | ्र<br>जः जः                   | न                                                                       |  |
| कालांतर*                  |                | ×              | ۲<br>9<br>۲                              | ព                    | ∞<br>*                           | er<br>er                      | u<br>x                                                                  |  |
| माति                      |                | ब्रह्मभट्ट     | जुनाहा                                   | सारस्वत बाह्यण्      | कान्यकुरुज बाह्यण                | समाह्य व्राह्मण               | माथुर वाह्यक्                                                           |  |
| अवस्था                    |                | 9              | 0                                        | 9 0                  | w                                | w<br>n                        | o<br>w                                                                  |  |
| म् स्तु                   | 5<br>5<br>E    | 0 2 2 5        | *9 *                                     | &<br>&<br>&          | م<br>ار<br>ه                     | 20<br>9<br>W                  | 0 0 0 0                                                                 |  |
| संक्रम                    | ਹੱ<br>ਹ<br>ਦ   | ه<br>ا<br>ا    | ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | *<br>*<br>*          | พ<br>ม<br>                       | e.<br>e.                      | 0<br>w                                                                  |  |
| म                         |                | चंद् बर्द । हे | कबीरदास                                  | स्रदास               | तुनसीदास                         | हेशबदास                       | बिहारीवास                                                               |  |
| )∌F                       | '              | •              | ~                                        | ar                   | 20                               | *                             | no,                                                                     |  |

# नवरत्न के कवियों का अंदाज़ी समय

| 1                        |               | ,<br>,<br>,        |               | 4                       | •       | क्तिने वर्ष कीन कि व्योगे                               |
|--------------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| I<br>F                   | संबत्         | संबत्              | म्<br>स्वस्ता | <b>C</b>                | काबातर  | का समकाकीन रहा                                          |
| क) भूषण                  | w<br>w        | 9                  | **<br>0<br>5  | क्षान प्रकृतम् ब्राह्मा | ~ ~     | नं० ७ (क)व६=२८,<br>नं० ७ (क)व ७ख= ७७,नं० ●              |
| (ख) मतिराम               | ω΄<br>ω΄<br>σ | <b>9</b><br>9<br>0 | 9 9           | कान्यकुटन बाह्यण        | 20      | (क) यद=६७<br>नं०७ (ख) व ६=२४,<br>नं०७ (ख) व ७ (क) = ७७, |
| 40.<br>40.<br>40.<br>10. | o<br>m²<br>•  | م<br>ار<br>س       | 30<br>W       | कान्यकुटन ब्राह्मण      | ∞<br>m⁄ | नं                                                      |
| इरिश्चंद                 | 900           | &<br>&<br>&        | on/           | श्रमवाता वैश्य          | 995     | × × × ×                                                 |

### संक्षिप्त हिंदी-नवरत

अर्थात

हिंदी के नव सर्वोत्कृष्ट कव

( )

### गोम्वामी श्रीतुलमीदासजी

---:(°):---

खोज से दृढ़ श्रनुमान किया गया है कि गोस्वामीजी का जनम राजापुर, तहसील श्रोर पागना मऊ, ज़िला बाँदा में, संवत् १४८६ में, हुया । गोस्वामीजी का जनम-काल प्रक्षिद्ध रामायण-रसिक रामगुजाम द्विवेदी के कथन पर निर्धारित किया गया है, श्रोर उसे बड़े-बड़े लेखकों ने ठीक माना है। राजापुर पूक श्रद्धा कस्वा है। यह यमुनाजी के किनारे, करबी, रेजवे-स्टेशन (जी० श्राई० पी०) से १६ मील पर, बमा है। श्राजकत दो नए प्रथ निकले हैं, जिनमें से एक इनकी स्त्री का कहा जाता है। वनमें नंददास इनके चवेरे भाई हैं तथा मोरों (श्रकर-चंत्र) जनमास्थान । श्रभी इनकी दृदता निश्चित नहीं।

हन हे पिता का नाम आस्माराम दुवे श्रीर माता का हुलसी था। इनका श्रसल नाम 'रामबोला' था ; परंतु वैरागी होने पर तुब्बसीदास हुआ। इनका जन्म अभुक्त 'मृ्ब'-नचत्र में हुआथा। जान पड़ता है, इनके माता-पिता इनकी बाल्यावस्था में ही स्वर्गवासी हो गएथे, और यह दाने-दाने को 'बिलबाते' फिरतेथे। देखिए—

> 'वारे ते लल'त. बिललात द्वार-द्वार दीन जानत हो चारि फल चारि हो चनक को।'

> > (कवितावली)

कुछ लोग समझते हैं, इनके माता-िपता ने इन्हें छोड़ दिया था। यदि माता-िपता ने इन्हें सचमुच छोड़ ही दिया होगा, तो भी कबीर साहब की भौति कहीं फेक न दिया होगा, वरन् किसी को सौंर दिया होगा। फेके जाने से इनके कुछ श्रादि का पता न जगता। विनय-पित्रका में एक स्थान पर श्रापने यह भी खिखा है कि माता-िपता ने श्रापको विना संस्कार किए ही छोड़ दिया था। कहते हैं, यह मुनिया महरी को सौंपे गए थे, श्रीर पाँच वर्ष के पीछे उसके मरने पर परेशान हुए। इनका विवाह दीन बंधु पाठक की कन्या रन्नावली से होना कहा जाता है। उससे इनके तारक-नामक एक पुत्र भी हुआ, पर वह बचपन में ही स्वर्भवासी हो गया। यह भी सुना जाता है कि गोस्वामी जी श्रपनी स्त्री पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। यह उसके नैहर जाने पर एक बार वहीं जा पहुँचे। इस पर स्त्री ने कहा, यदि श्राप इतना प्रेम परमेश्वर से करते, तो न-जाने क्या फन होता! तब तो तुजसीदास की श्रांखें खुज गई। वह घर छोड़ चन दिए, तथा बैरागी हो गए।

गोस्वामीजी घर से निक्त श्रीस्वामी रामानंदजी महाराज के शिष्य-सप्रदायवाले महातमा नरहरिदासजी के पास गए, और छनके मंत्र-शिष्य हो गए। इस समय इनकी अवस्था प्राय: २१ वर्ष की होगी; क्योंकि निर्धन होने के कारण इनका शीघ्र विवाह होना श्रनुमान-सिद्ध नहीं। इनके एक ही खड़का तब तक हुआ था। इन्होंने राम।यण में लिखा है—

"मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सु स्कर-खेत; समुक्ति नहीं नम बालपन, तब अति रह्यों अचेत। तद्पि कही गुरु बार'हबाग; समुक्ति परी कछ मति-अनुसारा।"

जान पड़ता है, वैराग्य ग्रह्ण करने के पूर्व गोस्वामी जी नरहरिदास जी से विद्या भी पढ़ते थे, और उसी समय श्रापने उनसे कथा सुनी थी। पीछे से बैरागी होने पर गोस्वामी जी ने उन्हीं को श्रपना दी जागुरु भी कर लिया।

श्रापने लिखा है-

'पूछ्यो ज्यो ही. वहाँ, मैं हूँ चेरा है हों गवरो जू, मेर कोऊ कहूँ नाही, चरन रहत हौं; ''लोग कहैं पोच. सो न सोच, न सँशोच मेरे, बयाह न बरेखी, जाति-गैंति न चहत हों।"

गृह-स्याग के पीछे गोस्वामीजी प्राय: तीर्थ-स्थानों में घूमते रहे। यह महाशय मथुरा, वृंदावन, कुरुत्तेत्र, प्रयाग, चित्रकूट, जगकाथपुरी, शूकर-चेत्र (सोरों) ब्रादि स्थानों में जाया-ब्राया करते थे, ब्रोर अयोध्या में ब्रधिकतर रहते थे, पर इनका मुख्य वास-स्थान काशी था। वहाँ बहुत-ते स्थानों में ब्रब तक इनके स्मारक वर्तमान हैं। उनमें निम्निविक्षित चार प्रसिद्ध हैं—

- (१) असी पर गोस्वामीजी का घाट। यहाँ इनके स्थापित इनुमान्जी और इनकी गुफा हैं। यहीं यह विशेषकर रहते थे, और इसी स्थान पर इनका शरीर-पात भी हुआ।
- (२) गोपाज-मंदिर। यहाँ श्रीमुकुंदरायजी के बाग़ में एक कोठरी है, जिसमें इनकी बैठक थी। यह स्थान विद्याधवजी के समीप है।

## (३) प्रह्लाद-घ'ट

(४) संकटमोचन इनुमान्। इन्हीं महाशय की स्थापित की हुई यह मूर्ति, नगवे के समीप, श्रमी के नाले पर, श्रव तक वर्तमान है। संभवतः इसी इनुमन्मूर्ति की प्रशंसा में 'संकटमोचन' बना। वृद्धा वस्था में श्राप को बार्क मठ (काशी) के महंत हो गए थे।

गोम्बामी जो पहले इनुमान् फाटक पर रहते थे, फिर मुसलमानों के सपद्रव के कारण गोपाल-मंदिर में श्राप, श्रीर वहाँ बल्लभ-संप्रदायवाले गुसाइयां से विरोध हो जाने के कारण श्रसी-घाट पर रहने लगे। श्रिकी पर गोस्वामी जी ने श्रवनी रामायण के श्रनुपार राम-लीला श्रारंभ कर दी थी, जो वहाँ श्रव तक होती है। यह लीला काशी की सब लीला श्रों से पुरानी है। गोस्वामी जी कृष्ण-लीला भी कराते थे, श्रीर इनके घाट पर कार्तिक-कृष्णा ४ को श्रव तक का लय-इमन-लीजा होती है।

धनारम के खन्नी टोडरमज ( प्रसिद्ध मंत्री टोडरमज नहीं ), ख़ान-ख़ाना, महाराजा मानसिंह, मधुसूदन सरस्वती श्रीर नाभादासजी से इनकी मित्रता थी। टोडरमज के कुटुंबियों में कुछ सगदा हुशा था, जिसमें गोस्वामीजी पच नियत हुए। इसका फ्रीसजनामा, स्वयं इनके हाथ का जिन्ना, महाराजा बनारम के यहाँ श्रव तक सुरवित है।

गोस्वामीजी को श्रंत में कुछ दिन वात-रोग से पीड़िन रहना पड़ा जिससे यह बहुत दुःखित हुए। इसी क्लेस में इन्होंने 'इनुमान्-बाहुक' की रचना की। उसमें ४४ छंद हैं। उसे देखने से ज्ञात होता है कि गोस्वामीजी को कई मास तक बाई से बहुत ही क्लेश रहा होगा। दोहावली में भी इसपीड़ा का वर्णन, तीन दोहों में, है। यह पीड़ इनके दिख्या बाहु-मूज में थी। इपका वर्णन इन्होंने इस भाँति किया है—''बात तरु-मृल बाहु-शूल किप कछु बेली.

"त्रालम, त्र्रनस्त्र, परिहास की सिस्नावन है, एने दिन रही पीर तुलसी के बाहु की ।" "त्रापने ही पाप ते, त्रिताप ते कि शाप ते,

बढ़ों है बाहु-वेदन, न नेलु सिंह जाति है ; स्रोपिय स्रनेक, अंत्र-मंत्र, टोटकादि किए.

बादि भए, देवता मनाए अधिकाति है। करतार, भरतार, हरतार कर्म काल,

करतार, भरतार, हरतार कर्म काल, को है जग-जाल, जो न मानत इत.ति है, चेरो तेरो तुलसी, तृ मेरो कह्यो राम-दृत.

ढील तेरी बार् मोहि पीर ते पिराति है।" "क्रिभिमूति बेदन विषम होत मूतनाथ,

तुलमी विकल पाहि पचत जुपीर होैं : मारिए, ते अनायाम कासी-वास खास फल,

ज्याइए, तो कृषा कार निरुज-सरीर हो।" "तुक्तसी-ततु सर, सुख-जलज, सुज-रूज गज वरजोर ;

दलत दर्यानिधि देखिए कपि-केसरी-किसोर।"

ज्ञान पड़ता है, इसके पीछे इनकी पीड़ा कुछ शांत हो गई थी, क्योंकि यह जिखते हैं—

"खाए हुने नुजनी कुरोग राँड़ राक्तिसिन. केसरी किसोर गरेव बीर बिश्याई है।" परंतु फिर भी उससे इनके रोग को पूर्ण निवृत्ति नहीं हुई। कारण, इसके परचात् नव छंदों में फिर भी रोग से मुक्त होने की प्रार्थना की गई है। इन महाशय का श्रंतिम दोड़ा यह है—

"राम-नाम जस वरनिके भयो चहत अब भोत , तुलसी के मुख दीजिए अबर्जी तुलसी-सोन।" इनकी मृखु के विषय में निम्न-विखित दोहा प्रसिद्ध है — "संबत सोरह से असी, श्रमी गंग के तीर, सावन-सुकुला सत्तिमी तुलसी तज्यो सरीर।"

राजापुर में हमने इस विषय की जाँच की, तो वहाँ गोस्वामीजी सरविरया ही समभे जाते हैं। हाथरस के प्राचीन तुलसी साहब भ्रापको कनौजिया कहते हैं। यह मान्य प्रमाण है।

गोस्वामीजी ने अपने विषय में बहुत कम बातें जिसी हैं। श्रतः इनकी जीवनी बिखने में बाह्य प्रमाणों की विशेष आवश्यकता है। उनमें से निम्न-जिखित प्रधान हैं—

- (१) बन्बा बेनीमाधवदास-कृत गोसाई-चिश्त्र तथा बाबा रघुबरदास-कृत दुलसी-चिश्त्र में गोस्वामीजी का विस्तार से वर्णन है, किंतु इन दोनों में आपस ही में प्रतिकृत्वताएँ हैं, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास के कथनों से विगोध हैं, तथा अनेकानेक असंभव कथन एवं ऐतिहासिक अशुद्धताएँ हैं। इन कारणों से यद्यपि ये लोग गोस्वामीजी के शिष्य कहे लाते हैं, तथापि इनके वर्णन अनिश्चित हैं। महात्मा नम्भादास, रामगुलाम द्विवेदी तथा बंदन पाठक के कथन दह माने जाते हैं।
- (२) नाभादास-कृत भक्तमाल । यह संवत् १६४२ से १६८० तक किसी समय बनी । इसमें गोस्वामीजी के विषय में केवल एक छुप्तें दी हुई है, परंतु हनके शिष्य प्रियादास ने, संवत् १७६६ में, जो भक्तमाल की टीका बनाई, उसमें ११ कवित्तों द्वारा गोस्वामीजी के वृत्तांत का वर्णन किया ।
- (३) डॉक्टर ग्रियर्सन ने भी उपयंक्त प्रमाणों को जाँचकर श्रीर गोस्वामीजी के विषय की कहावर्ते एकत्र कर उनका चिरत्र जिल्ला।
- (४) पंडित रामगुलाम द्विवेदी और पंडित बंदन पाठक ने भो गोस्वामीजी के ग्रंथों पर बहुत ही सराहनीय श्रम किया। जीवन-

चरित्र के श्रितिरिक्त इन महारमाभी ने गोस्वामी जो के प्रथी पर टीकाएँ भी कीं। इस विषय में झकनतात का श्रम भी सराइनीय है। (१) वर्तमान काल में भी रामचरग्रदास, ज्वालाप्रसाद मिश्र, बैजनाथ कुर्मी और सुखदेवलाल कायस्थ ने इनके प्रथी पर भारी तथा श्रेष्ठ टीकाएँ जिसी।

इनके श्रितिरक्ष गोस्वामीजी ने भी प्रसंग वश कहीं कहीं कुछ बातें श्रिपने विषय में जिख दी हैं। इनसे यह भी विदित होता है कि किसी समय जोग गोस्वामीजी से बहुत चिदते थे, श्रीर इन्हें बुरा समम्तते थे। यह बात इनके छ अंथों में कई जगह भखकती है, परंतु यहाँ केवज एक छंद दिया जाता है—

"धूत कही, अवध्त कही, रजपूत कही, जोलहा कही कोऊ ; काहू कि बेटा से बेटान ट्याहब, काहू कि जाति बिगार न सोऊ। तुलसी सर्नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सु कहें कछु आऊ ; मॉगिकें खेबो, मसीद को सोयनो, लंबे को एक न देवे को दोऊ।"

इसमें गोसाई जी स्पष्ट कहते हैं कि उनको चाहे कोई कुछ भी कहे, उनको किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है कि उससे उसकी जाति बिगड़े। वह चाहे मस्जिद ही में क्यों न सोवें, किसी को क्या! उनको किसी से लेना एक, न देना दो। पीछे से यह भी जिखा है कि उनका मान जोग ऋषियों के समान करने जागे थे।

यह महाशय स्मार्त वेष्णाव माने गए हैं! इन्होंने रामायण में बिखा है, संवत् १६३१ के —

> "नवमी, भौमवार, मधु-मासा ; ऋवध-पुरी यह चरित प्रकासा ।"

इस मंगलवार को छदय-काल में राम-नवमी न थी । मध्याह व्यापिनी होने के कारण स्मार्त-वैद्यावों के मतानुसार ही छस दिन नवमी माननीय थी। शेष वैद्यावों के मत से राम-नवमी बुध को थी। स्मार्त-वैद्याव किसी भत का विशेष न करके भिष्ण की प्रधानता रखते हैं। स्मार्त-मतवाले बहुता शैव होते हैं। उनकी यह भी विशेषता है कि वे सब देवतों को बिलकुल समान मानते हैं। श्रापने शिव की महत्ता गाई है, जो उन काल के वेद्याव नहीं करते थे। इसी से विशेषाभाव के कारण किसी-िहसी ने श्रापको स्मार्त कहा है। वास्तव में श्रापने राम का परता रक्ता हो है, श्रत. पूर्णतया स्मार्त न मानकर हम इन्हें भागवत-मत का मान सकते हैं। भागवतों का भी विशेष किसी से नहीं होता, यद्यि किसी की मुख्यता वे मान सकते हैं। श्रापकी भित्त दाय-भाव की थी।

गोस्वामी तुलसीदास की मुख्य महत्ताएँ दो हैं। ग्राप परमोत्कृष्ट कवि तथा धर्मी वदेशक थे। जिस समय श्रापका प्रादुर्भाव हुन्ना, उस समय भारतीय धार्मिक विश्वासी की दशा कुछ अबांछनीय थी। मुयलमानों ने प्रदेशवरवाद पर पूर्ण श्रद्धा प्रकट करके भारतीय धार्मिक विचारों में कुछ नवीनता-सी उपस्थित की थी। प्राचीन काल में इमारे यहाँ एकश्वरवाद पूर्ण रूप से दृढ़ था, किंतु पीछे से ब्रह्मा, विष्णु श्रीर महेश के विचारों ने इसमें कुछ गड़बड़ कर दो थी। यह त्रिमृति-संबंधी विचार वास्तव में एक्ष्ट्रवरवाद के श्राण-मात्र प्रतिकृत नहीं है। वही ईश्वर उत्पादक होकर ब्रह्मा, पालक होकर विष्णु श्रीर विनाश ह होकर सद्ध है । वास्तव में ये तीन व्यक्ति नहीं हैं, वरन् एक ही ईश्वर के तीन भाव हैं। पंडित लोग श्रब भी इस बात को मानते हैं, तथा सदैव मानते रहे हैं ; किंतु साधारण जनता चिरकाल से ब्रह्मा, विष्ण श्रीर महेश को तीन पृथक् पृथक् देवता मानती श्राई है। पुरागों में भी ये देवता भाव-मात्र न माने जाकर तीन पृथक् पृथक् व्यक्ति हो गए, यहाँ तक कि इनमें परस्पर युद्धादि भी होने लगे। इन्हीं बातों से राह भूतकर जनता इन्हें तीन देवता मानने जगी, श्रीर श्रादि शक्ति को भी पृथक देवी समभ

वैठी। फल यह हुआ कि शैव, वैष्ण्य श्रार शाक्र, एक दूमरे की बुरा कहने लगे, यहाँ तक कि विना एक दूमरे के मतों को गाली दिए बहुत से शैवों, शाक्तों एवं वैष्ण्यों का चित्त ही प्रयन्न नहीं होता था। उधर हिंदुओं श्रीर मुमलमानों के धार्मिक विचारों में भी श्रच्छा-ख़ासा भगड़ा उपस्थित था। इप प्रकार हिंदू-मुसलमानों का एक धार्मिक विश्राट्था, श्रीर हिंदुओं में शैवों, शाक्तों तथा वैष्ण्यों का दूयरा। इसे मिटाने को पहले महारमा कबीरदास का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने एवंश्वरवाद का सञ्चा उपदेश दिया. श्रीर हिंदू-मुसलमानों की एकता दिखलाई। श्रापने सगुणोपासना को भी कुछ कुछ हेय ठहराकर स्रख्यतया निर्णाणोपासना का उपदेश दिया।

शुद्ध निर्णुणोपामना का प्रयोशन स्थूल रूप से इम भाँति है कि परमेश्वर शक्ति-स्वरूप है। उसके नियम द्यामय हैं, किंतु नियमाति-रिक्त दया वह नहीं कर सकता, या नहीं करता। यदि एक गेहूँ बोइए, श्रीर उसे युक्ति से पालिए, तो समय पर ईश्वरीय नियम श्रापको उसके बदल पचास गेहूँ देगा, किंतु यदि उचित अपाय न कीजिए, तो वह एक गेहूँ भी सूख जायगा। अतएव इंश्वरीय नियम द्यामय हैं, किंतु उस द्या से लाभ उठाने के लियेयल की भी श्रावश्यकता है, श्रीर कोरी प्राथना से काम नहीं चलता। बीमारी से बचने के लिये बुद्धि से काम लकर उचित दवा करनी होगी, श्रीर केवल उपासना से गेग-शांति न होगी। इसी प्रकार के श्रानेकानेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। निर्मण परमेश्वर की द्या व्यष्टि मूलक न होकर समध्य मूलक है।

ये विचार तार्किक शिति से शुद्ध होने पर भी मनुष्य की मानसिक निर्वता के कारण उसे पसंद कम श्राते हैं। इनको पसद करनेवाले थोड़े ही से पंडित निकर्तेंगे, श्रथच साधारण जनता इससे लाभ उठाने में नितांत श्रसमर्थ रहेगी, क्योंकि उसे देवल तार्किक शुद्धता की ही नहीं, वरन् श्रपने से प्रेम करनेवाले श्रीर गज-श्राइ की-सी पुकार

सुननेवा ते ईश्वर की भी भ्रावश्यकता पड़ती है। यद्यपि महास्मा कबीरदास ने पूर्णतया से निग्रांग ब्रह्म का कथन न करके प्रेम भाजन तथा पुरार सुननेवाले ईश्वर का हपदेश दिया, तथापि उनके ईश्वर में निर्णयाताका ग्रंश विशेष था ग्रीर सगुयोपासनाका थोड़ाया कुछ भी नहीं । सुतराम् उनका उपदेश साधारण जनता के लिये इतना ऊँचा था कि चहु उसे प्रायः श्रातभ्य था। इसी प्रकार हिंदू-मुसबमानी मर्तों को एक मानने को भी जनता तैयार न थी। श्रतपुर परमोच एवं परमोपयोगी होने पर भी महारमा कबीरदास की शिदा जनता के लिये वैसी जाभदायक न हुई। संसार को एक ऐसे सपदेशक की आवश्यकता थी, जो अधिक लोकमान्य उपदेशों का प्रचार करे । महात्मा तुलसीदास कभीर साहन से प्रायः सौ वर्ष पीछे हुए। श्रापने हिंद्-सुमलमानों के मतों में ऐश्य उत्पन्न करने का विचार छोड़कर देवल हिंदुओं की सब शाखाओं के एकीकरण का प्रयस्न किया । हिंदु सों में एकेश्वरवाद की जो कमी हो गई थी, उसे इन महारमा ने पूरा किया। आपने सब देवतों पर रामचंद्र का परस्व सिखलाया श्रीर श्रद्धेतवाद हो पूर्णतया इद करके ईवरीय महत्ता को भव्ती भाँति स्थापित किया। श्रापने राम को "विधिष्ठरिविष्ण नचावनहारे" बतलाया भीर साधारण इंद्रादि देवतों को ऋषियों, मुनियों तक से कम कहकर उनकी श्रनीश्वरता प्रकट की ( देवतों के विषय का वर्णन देखिए )। फिर भी शैव, शाक्त, वैष्णव स्नादि मतों को निंदा न कहकर स्रापने शक्ति, शिव, विष्णु स्रादि का उचित मान स्थिर रक्ला। इस प्रकार हिंदुओं के ईश्वरत्रयवाद को ध्वस्त करते हुए भी श्चापने त्रिमृतिं की निंदा नहीं की, श्रीर शैवों, वैष्णावों शादि की एक हुमरे को गाली देनेवाली प्रकृति को यह मिखलाकर दूर किया कि जो इनमें से एक को बुरा कहकर अपने को द्मरे का दास मानता है, बह वास्तव में अक्त न होकर पापी है, श्रीर नर्क में पड़ता है।

निर्गुणोपासना को मानते हुए भी आपने सगुण ईश्वर तथा भवतार भी माने। तथापि इन्हें तर्क-हीन बतलाकर आपने प्राचीन तर्कवाद को प्रकट रूप में विना कार्ट हुए ही नवीन भिनतवाद हु किया, क्योंकि इनके समय में शंकर एवं रामानुज का तर्कवाद अपना काम पूरा कर चुक्रने से मुसबमानी धार्मिक पत्न में भी शास्त्र-प्रयोग के कारण श्रनावश्यक हो गया था। इस प्रकार गोस्वामीजी ने हिंदुश्रों के मत-वादों का वैमनस्य दुर करके उनमें ऐक्य स्थापित किया ! जैसे गौतम बुद्ध, नानक श्रादि महात्माओं ने जनता तक ष्ठपदेश पहुँचाने के विचार से देश-भाषाश्री ही में शिचा दो, छसी प्रकार इमारे गोस्वामीजो ने सर्व-साधारण के समक्रने योग्य सरव हिंदी में उपदेश दिए। महाःमा सुरदास श्रादि कवियों ने भी श्रच्छी भक्ति दिखलाई थी, किंतु कठिन भाषा श्रीर श्टांगार-पूर्ण वर्णन होने के कारण उनके उपदेशों ने वैसा लाभ नहीं पहुँचाया । इधर गोस्वामीजी ने भगवान् रामचंद्र का वर्णन बहुत सजीव तथा मर्यादा-पूर्णं किया, जिससे श्रापके उपदेशों का प्रभाव बहुत भारी पदा, श्रीर सरब भाषा के कवि होने से श्राप उत्तर-भारत के सबसे बड़े उपरेशक श्रीर चरित्र-संशोधक हुए। शंकराचार्य के पीछे भाग ही हमारे सर्वीस्कृष्ट उपदेशक थे। हिंद्-धर्म को जैसा श्रापने बनाया, वैसा ही वह श्राज है। इस काल उसका वह रूप इचित भी था। श्राजकल, समय के फेर से, उसकी कई बातें अनुचित हो गई हैं, श्रीर धीरे-धीरे दूर होकर समाज की वर्तमान दशा के अनुसार हमारे भाचरण बन रहे हैं। विनय-पत्रिका उदाहरण —

"सेइय सहित सनेह देह घरि कामघेनु किल कासी : समिन सोक, संताप, पाप, रुज, सकल सुमंगल-रासी। मरजादा चहुँ श्रोर चरन बर सेवत सुरपुर-वासी ; तीरथ सब सुभ श्रंग, रोम सिवलिंग श्रमित श्रविनासी॥१॥" "श्रव चित चेति चित्रकूटहि चलु।

कोपित कलि, लोपित मंगल-मग, विलसते बढ़ त मोह-माया-मतु ; भूमि विलोकि राम ग्द-झंकित, बन बिलोकि रघुवर-बिहार-थलु । शैंल-शृंग भग-मंग-होतु लखु, दलन कपट, पार्यंड, दंभ-दलु ; न क रु दिलंब, विचारु चारु मति, बरप पाड़िले समऋ गिलेहु पलु ॥२॥"

विद्वानों ने विनय-पत्रिका के विषय को इन सात भागों में विभक्त किया है—दोनता, मान-मर्षण, भय-दर्शन, भट्सेंट, श्राश्वासन, मनोशाज्य श्रीर विचार।

विनय-पश्चिका में प्रायः सभी देवतों की स्तृति की गई है, श्रीर इसके भाव रूच्चे तथा मनोहर हैं। बहुत से पंडितों का मत है कि यह गोस्त्रामीजी के ग्रंथों में श्रेष्ठ है। इम भी इस प्रंथ को प्रशंमनीय समस्रते हैं। विनय-संबंधी ऐपा श्रद्भुत श्रीर भाव-पूर्ण ग्रंथ इमने श्रव तक किसी भी भाषा में नहीं देखा। वेद भगवान् के पीछे सर्वोग्ट्रस्ट विनय-ग्रंथ यही जंचता है।

र'मचिरत-मानम को छोड़कर गोस्वामीजी के ३१ प्रंथ श्रीर कहें जाते हैं, जिनमें से कितियय इसी नामवाले श्रन्य कवियों के हो एकते हैं। श्रापकी शिष्य-परपरा में कई महाशय स्वयं श्राप ही से संबंध रखते थे। इस परंपरा ने गोस्वामीजी-कृत प्रंथों पर विचार करके मानन के श्वतिरेक्त रामज्ञजा-नहन्नु, वैराग्य-संदीपिनी, बरव रामायण, पार्वती-मंगज, जानकी-मंगज, रामाञ्चा, दोहावजी, गीतावजी-र'मायण, किवतावजी-गमायण, कृष्ण-गीतावजी श्रीर विनय-पश्चिका को दुजसी-कृत माना है। शिष्य परंपरा के विचारों को इह मानना ठीक ही था; किंतु हनके श्रसज माने हुए कुछ प्रंथ ऐसे हैं, जिनमें कथित विचार रामचिरत-मानस के छुछ इह विचारों क श्रतकृत पहते हैं। जैसे वैराग्य-संदीपिनी में जिल्ला है कि ज्ञान भक्ति का सूषण है, श्रीर श्रंतिम सुख शांति से मिजता है, न कि भक्ति से। ये कथन शुद्ध

हों अथवा अग्रुद्ध, किंतु मानतकार के सिद्धांतों से पूर्ण तथा अनिज हैं। हमारी धारणा है कि ये विचार महारमा तुलसीदास के नहीं हो सकते। इसी प्रकार राम बला-नहलू में नायन, भाटिन आदि के यौवन का ऐवा श्रंगार-पूर्ण वर्णन है, जो गोस्वामीजी की लेखनी से नहीं निकल सकता था। इसमें परिहास की मात्रा इतनी बढ़ी हुई है कि राम-लच्मण महाराजा दशस्थ के पुत्र हो नहीं हैं, ऐसा भी कह डाला गया है। इसे इन दोनो अंथों को तुलसी-कृत मानने में पूर्ण संकोच है। यदि शिष्य-परंपरा द्वारा असली मानी हुई अंथावली में एक बार कुल भी घटाव बढ़ाव हो जाय, तो शेष प्रंथों पर भी स्वतन्न विचार करना ही पहता है।

शिष्य-परंपरा द्वारा माने हुए प्रथी में से हमें उपयुक्त दो के श्रतिरिक्त बरवै-रामायण्, पार्वती-मंगल तथा रामाज्ञा-प्रश्न भा किल्पत जैंचते हैं। बरवै-रामायण के कई छंद ऐसे उरकृष्ट हैं, जो किसी भी कवि के यश को वर्द्धित कर सकते हैं। फिर भी इस ग्रंथ की रचना-प्रणाली कहें स्थानों में गोस्वामीजी की प्रणाली से प्रतिकृत दिखलाई पहती है। इस छोटे-से प्रथ में सीताजी का श्टंगार-पूर्ण वर्णन कई स्थानों पर है, कितु गोस्वामीजी की श्राद्त के श्रनुसार जगत्-जननी श्रादि कहकर दोष शांति प्रायः कहीं भी नहीं कराई गई है। इनुमान्जी सीत राम को माता-पिता के समान मानते थे। बरवै रामायण में एक स्थान पर छन्होंने राम से सीताजी के विषय में जैसे विचार कहे हैं. वैसे कोई पुत्र पिता से माता के विषय में नहीं कह सकता। यह प्रथ किसी सःकवि द्वारा रचित श्रवश्य है, किंतु वह कवि कोई दूसरा तुलसीदास होगा। मानस में गोस्वामीजी ने पार्वती के विवाह की दुरवस्था तथा साताजी के विवाह की शत्तमता दिखलाकर एक प्रकार सं श्रवने इन्ट-देव की महत्ता प्रकट की है। यह बात पार्वती मंगल में नहीं है, श्रीर केवल इतनी ही कमी इस प्रंथ में शैथिलय के श्रितिरक्त है भी। इस इसे कलिपत अवश्य मानते हैं. किंतु बहुत इदता-पूर्वक नहीं। इसकी रचना-शैली जानकी-मगल से बहुत कुछ मिलती है, किंतु दोनो प्रंथ शिथिल हैं, और इनसे गोस्वामीजी की महत्ता नहीं बद सकती। रामाज्ञा-प्रश्न में गोस्वामीजी के से विचार अवश्य हैं, किंतु इसकी रचना ऐसी शिथिल है कि इसे गोस्वामीजी-कृत कहने को जी नहीं चाहता।

शिष्य परंपरा द्वारा श्रमती माने हुए शेष प्रंथों में दोहावती (संग्रह मात्र) श्रीर कृष्ण गीतावली (६१ पदों में) कुछ श्रच्छे 崔 । गीतावली इनसे भी श्रेष्ठ है, श्रीर विनय-पत्रिका तथा कवितावली परमोक्ष्रष्ट हैं। इनुमान्-बाहुक शिष्य परंपरा में कवितावली का श्रंग माना गया है, किंतु इसे यह पृथक ग्रंथ समभ पदता है। साहित्यिक प्रौदता में यह उससे भी बढ़ा-चढ़ा जान पहता है। विनय-पश्चिका में हमें प्रायः ४० पद परमोत्कृष्ट देख पड़ते हैं. गीतावजी में प्राय: ७५ श्रीर कवितावस्त्री में प्राय: पचास । इनमें **उ**त्कृष्ट छुंद कुछ श्रीर भी हैं, किंतु परमोत्कृष्ट इतने ही समस पहते हैं। जान पहता है, गोस्वामीजी श्रीराम के पीछे इनुमान्जी को ही मुख्य मानते थे। यह बात मानस में तो अति प्रकट नहीं है, किंत इतर अंथों में स्पष्ट है। आपका रामशलाका नामक एक और ग्रंथ है, जो स्वतंत्र ग्रंथ न होकर मानस से चुने गए चौपाई-छंदों का संग्रह है, जिनसे प्रश्न कठाए जाते हैं। संकटमोचन बंध को आपके मित्र गंगादास ने आपके छंदों से संकित्तत किया था। हुनुमानुचालीसा एक प्रकार का स्तोत्र है।

कवितावली में १४ पृष्ठ पृवं ३१ म सवैया, घनाचरी झाहि हैं। यह रामायण के विषय पर एक रफुट ग्रंथ है, जो साहित्य-गौरव में चहुत श्रेष्ठ हैं। इसके कुछ छंद रुद्ध-बीसी (सं० १६६१ से १६८४ तक) तथा मीन की सनीचरी (१६६६ से १६७१ तक) में बने, जिससे हनका श्रंतिम तीनो संवतों में से कभी बनना हो सकता है। इनुमान्-बाहुक में ४४ छुप्पय छुंद बहुत सच्चे श्रीर डरकृष्ट हैं। इसमें बाहु-पीड़ा का कथन है। गीतावली में ११२ पृष्ठों एवं १३० पदों में रामायण की कथा कड़ी गई है। ग्रंथ उत्कृष्ट है। सतसई में ७०० से कुछ उत्पर दोहे हैं, जिनमें भिनत पर बहुत-से उत्कृष्ट पद्य हैं। इसका नाम शिष्य-परंपरा में नहीं है। दोहावली-संग्रह वैसा भच्छा नहीं है। कृष्ण गीतावली में श्रीकृष्ण पर बढ़िया पद हैं। विनय-पत्रिका ( ६६पुष्ठ, २८० पद ) में साहित्य तथा सिद्धांत-कथन, दोनो उत्कृष्ट हैं । रामायण के श्रतिरिक्त गोस्वामीजी के प्रंथों में दोहावली, गीतावली, कृष्ण-गीतावली, विनय-पत्रिका, कवितावली श्रीर इनुमान्-बाहक एक द्सरे से उत्तरोत्तर उक्ट्रष्ट हैं । सिद्धांत-इथन में विषय-पत्रिका रामायग के पीछे श्रेष्ठतम है। शिष्य परंपरा ने शायद तुज्जसी-सतसई का नाम दोहावली जिल दिया हो, श्रीर पीछे से वर्तमान दोहावली के संगृहीत होने से पहले की दोहावली सतसई कद्रवाने लगी हो।

मानस को छोड़कर गोस्वामीजी-कृत शेष ग्रंथों से उल्कृष्ट छंद छाँटकर यदि तुलसी-सुधा अथवा अन्य नाम से कोई संग्रह बनाया जाय, तो सौ-सवा-सौ पृष्ठों का एक परमोरकृष्ट ग्रंथ बन सकता है। अभी मानस के अतिरिक्त आपके ग्रंथों का विस्तार प्रायः ७०० पृष्ठों का है, जिनमें हर स्थान पर राम-भिक्त का आनंद तो मिलता है, किंतु तादश साहित्य-गौरव प्रत्येक पृष्ठ पर नहीं है। मानस को पढ़कर गोस्वामीजी-कृत साहित्य-विषयक जो उच्च विचार उठते हैं, वे इनके अन्य ग्रंथों से पूर्णरूपेण दढ़ नहीं होते। यदि अप्युक्त संग्रह-ग्रंथ बनाया जाय, तो वह मानसकार को भी गौरव प्रदान कर सकता है। फिर भी आपकी साहित्यिक महत्ता मानस पर ही निर्भर है, और इनके शेष ग्रंथ निकाल ढालने से भी इनका नंबर साहित्य-गौरव में ग्रटल रहेगा, कितु मानस के निकल जाने से श्रन्य सब ग्रंथ मिलकर भी शायद इन्हें हिंदी नवरत में स्थान न दिला सकें। ऐसे कथन में मतभेद संभव है, किंतु हमारे ग्राने विचार इसी प्रकार के हैं।

रामचरित-मानस (तुलसी-कृत रामागण)

"राम-ऋथा किल कामद गाई; सुजन सजीवन-मूरि सुहाई।
सोइ बसुधा-तल सुधा-तरंगित्।; भय-भंजिन, भ्रमभेक-भुद्रांगिनि।
बुध-बिसराम,सकलजन-रंजिन;राम-कथाकिल-कलु र विभंजिन।
असुर-सेन-समनरक-निकंदिन;साधु-बिबुध-कुल-हित-गिरिनंदिनि।
संत-समाज-त्योधि रमा-सी; विश्व-भार-धर श्रचल छमा-सी।
राम-कथा सुंदर करतारी; संसय-बिह्न ज्वानहारी।
राम-चरित चिंतामनि चारू, संत-सुमित-तिय सुभग सिँगारू।
राम-चरित जे सुनत अधाही, रस विसेख पात्रा तिन नाहीं।"

इस संपार-साहित्य के मुकुट की रचना का श्रीगणेश संवत् १६३१ विक्रमीय, राम-नवमी. भोमवार को हुआ। गोस्वामीजी ने इसके आदि में संस्कृत के छुर बोकों द्वारा वाणी, विनायक, भवानी-शंकर, गुरु, कवीश्वर, कपीश्वर, सीता और मायाधीश राम-नामधारी इंश्वर इरि (रामाख्यमीशं इरिम्) की वंदना की है, और किर सप्तम श्लोक में अपने प्रंथ के आधार और रचना का कारण जिला है। यह महाशय वालमीकीय रामायण में कथित, नाना-पुराण-निगमागम-सन्मत तथा अन्यन्न की बातों को अपना आधार मानते हैं, और अपने श्लंत:करण की प्रपन्नता के अर्थ राम-कथा कहते हैं।

वह न-जाने कीन पित्रत्र घड़ी थी, जब महास्मा तुबसीदास ने रामचरित-मानस का निर्माण करने के बिये भपनी लेखनी संचाबित की। हिंदुश्रों को ऐमा ग्रुभ मुहूर्त बहुत बारनहीं मिबा। इस ग्रंथ रस्न की ३३ कोटि हिंदु श्रों में जो महिमा है, उसका उल्लेख करना इमारी निर्वल लेखनी की शक्ति से बाहर है। ब्राज यह पुस्तक संख्या में समस्त भूमंडल के सप्तमांश मानव-बाति का वेद, बाहिब ज, ज़ेंदावस्ता, कुरान, या जो कुछ कहिए, हो रही है। इसका बाधिपण्य इम लोगों पर जितना प्रवल है, उतना शायद बाहिबल का ईमाइयों पर भी न होगा। जिस समय यह कि कुल-चूड़ामणि लेखनी हाथ में ले बपनी पीयूष-वर्षिणी कितता द्वारा संसार को बाप्यायित करने लगते होंगे, उस समय श्रवश्य ही स्वर्गीय किवतरों की बातमाएँ श्रानंद-सागर की तरंगों में हिलोरें लेने लगती होंगी! यह प्रंथ-रन्न जितना सर्विय है, उतना श्रन्थ कोई भी प्रंथ नहीं है। केवल बातर ज्ञान रखनेवालों से लेकर वेदांती तक समान रूप से इसका श्रादर करते हैं, धौर ''निज पौरुष परमान ज्यों मसक उड़ाहिं ब्रकास'' के श्रनुसार इसकी प्रशंसा करते हैं। इसकी किवता में ऐपी कुछ मोहिनी शक्ति है, और इसमें भिन्न-भन्न रुचिवाले पाठकों के लिये उपयोगी इतनी बातें मिलती हैं कि सभी श्रीणायों के मनुष्यों को इससे श्रानंद मिलता है।

रोचकता में भी यह प्रंथ श्रद्धितीय है। प्राउस साइव ने श्रॅगरेज़ी-गद्य में श्रीर मुंशी द्वारकाप्रसाद रुफ्रुक ने उर्दू-पद्य में इसका अनुवाद किया। कोई भी सुकवि इतना बढ़ा भक्त नहीं हुआ, श्रीर इसी कारण इतना भक्ति-भाव पूर्ण कान्य करने में कोई भी नहीं समर्थ हुआ। इज़ारों मनुष्य नित्य इसकी पूजा और पाठ करते हैं। इसका श्राद्योपांत पाठ करने की प्रथा बहुत प्रचित्तत है। एक बार एक मुंशीजी से इमने कहा कि इम तो रामायण का सदैव इस कम से पाठ करते हैं कि श्रीगिएश से इतिश्री तक करके फिर प्रारभ से ही बरणा जगा दिया। इस पर मुंशीजो गद्गद होकर तुरंत ही बोज उटे — "जनाब, यह तो कायदा ही है। यह क्या कि श्राज यहाँ, कब वहाँ, मेंडक की तरह उछ्छता फिरे।" भनेक स्थानों पर रामायण-समाज स्थापित हैं, भौर जगइ-जगह बाजे के साथ इसका गान किया जाता है। पुरायों की भाँति इसका पाठ भी होता है, जिसे सुनने को सहस्तों नर-नारी एकत्र होती हैं। यह सौभाग्य आज तक हिंदी के किसी भी भन्य प्रंथ को नहीं प्राप्त हुआ। इसकी पुस्तकें देवालयों में रक्षी रहती हैं, भौर उनकी देवतों की भाँति पूजा होती है। जोग यंत्र में मदकर इसके गुटके गले और बाहु में बांधते हैं। कहाँ तक कहा जाय, गीता की भाँति यह प्रंथ-रन भी हिंदू धर्म में इसना मिल गया कि इसका एक श्रंग हो गया है। इस ६०० पृष्ठों के बृहद् प्रंथ में श्रनेकानेक विषय श्रा गए हैं। गोस्वामीजी ने प्रत्येक कांड के प्रारंभ में संस्कृत के रज्ञोकों और भाषा के छंदों द्वारा देवतों की स्तुतियाँ कीं, तथा उत्तर-कांड में श्राठ रज्ञोकों का एक रङ्गाष्टक बनाया। बहुत-से कवियों ने इस ग्रंथ की स्तुति, श्रारती, रज्ञोक श्रादि बनाए।

कविता का परिचय

"राम-बाम दिसि जानकी, लखन दाहिनी ऋोर , ध्यान सकल कल्यान-कर, सुर-तरु तुलसी तोर।"

गुण-कथन

गोस्वामीजी कथा-वर्णन में कोई बात एकबारगी नहीं कह देते. वरन् श्रानेवाजी बड़ी-बड़ी घटनाओं की पहले से सूचना-सी दे देते हैं, जिससे पाठक को छनका दिग्दर्शन प्रथम से हो रहे। इसी प्रकार भौचित्य श्रीर श्रनीचित्य के विषय में भी जगह-जगह पर कुछ जिखते रहते हैं, जिसमें पाठक उनसे सहमत हो जायँ।

"दच्छ न कछुपूँछी कुसलाता; सतिहि बिलोकि जरेसब गाता।"
यहाँ कवि दच के प्रतिकूत पाठकों का क्रोध भड़का रहा है।
"तुलसी जसि भवितव्यता, तहसिय मिलै सहाह;

त्रापुन त्रात्रे ताहि पे, ताहि तहाँ लइ जाइ।"

यहाँ भानुप्रताप पर श्रानेवासी विपत्ति का दिग्दर्शन कराया गया है, यद्यपि श्रभी उसका कहीं पता भी नहीं है।

यह महाशय श्रपने को तुरंत मुख्य कथा पर पहुँचा देते हैं, श्रीर रोचकता-रहित तैयारियों में समय नष्ट नहीं कराते।

"तापस न पहिंबहुत परितोखी; चला महा कपटी, ऋति रोखी।"

"नृप हरखे पहिचानि गुरु, भ्रम-यस रहा न चेत ; यरे तुरत सत-सहस यर, थिप्र छुटुंव-समेत।" (वाल-कांड)

इनको रावण का कथन शीघ्रता से करना था, श्रतः केवल दो चौपाइयों में इस राजा भानुपताप का नाश कह दिया, जिसकी कथा श्राट पृथ्ठों से कहते चले स्नाते थे।

"खर-दृषन पहँ गइ बिलखाता; धिक-बिक तव पे रूप, बल भ्राता।" "तेहि पूछा, सब कहेसि बुभाई; जातुधान सुनि सैन सजाई।" (स्रारण्य-कांड)

युद्ध-वर्णन में इन महाशय ने प्रथम दिन हनुमान् श्रीर अगंद की प्रधानता रक्सी है, श्रीर एक ही दिन के युद्ध में "श्राधा कटक कियन संहारा।" दितीय दिन मेचनाद की प्रधानता रही, परंतु यह विजयी निशाचरों को भी किसी-न-किसी प्रकार नीचा दिखा दिया करते थे। मेघनाद ने जब चस्मण को मूर्चिंद्रत कर दिया, तब वह उन्हें उठा ही न सका। इसी प्रकार उन्हें मूर्चिंद्रत करके रावण भी नहीं उठा सका, श्रीर हनुमान् का मूका जगने से श्राप ही गिर पड़ा। जान पहता है, गोस्वामीजी की भक्ति उन्हें निशाचरों की प्रसन्तता में खुद्ध-न-कुछ दुख मिजा देने के जिथे विवश करती थी। तीसरे दिन कुंभक्यों ने समस्त वानर-सेना को परास्त कर दिया, श्रीर रामचंद्र को घोर युद्ध करके उसका वध करना पड़ा। रामचंद्र वाजी दूसरे दिन की जहाई बहुत थोड़ी है। चौथे दिन मेवनाद ने समस्त

सेना को बहुत ब्याकुत्त किया, और तक्षमण को मोहित करके रामचंद्र को भी नाग-पाश से बाँध लिया। मेघनाद-वध के परचात पाँचवें दिन स्वयं रावण युद्ध के लिये श्राया। इस श्रवसर पर उसके पराक्रम को कुंभकर्ण और मेघनाद के पराक्रम से श्रधिक दिखजाने के श्रभिश्राय से इन्होंने पहले विभीषण से यह विचार कराया कि रथी रावण से राम पैदल न लड़ सर्वेगे, श्रीर फिर इंद्र से भी यही सोच-विचार कराकर रथ भिजवा दिया। कुंभकर्ण और मेघनाद के युद्ध में कभी इसका विचार भी किसी को नहीं हुआ था। देशवदास ने भी कुछ यही समक्तर लिखा है—

"चढ़ि इनूमंत पर रामचंद्र तत्र रावण रोक्यो जाई।"

बाहमीकि ने रावण की चलाई शक्ति जचमण के लगने पर द्रोगाचन मँगवाया है। गोस्व मीजी ने यह महत्त्व इस कारण मेघनाद को दिया कि रावण का गुरुख वह भन्नी भाँति स्थापित करनेवाले थे ही, अतः मेघनाद को कुछ भी बड़ाई न मिखने पर ष्ठभका वीरत्व विककुल फीका पड़ जाता । छुठे दिन रावण के यज्ञ का विध्वंस किया गया, श्रीर वह बढ़े क्रोध से युद्ध करने को आया। इसी दिन पहनेपहत राम-रावण-युद्ध हुआ। इस दिन रावण ने एक बार राम के सारथी श्रीर दूसरी बार घोड़ों को गिरा दिया, श्रीर दोनो बार उन्हें स्वयं राम ही ने उठाया । इससे जान पहता है कि युद्ध इतना विकराज हो रहा था कि किसी दूपरे को बीच में भाने का साइस नहीं हुआ। प्रथम तीन दिन की लड़ाइयों में बानरों ने राम की श्रोरसे युद्ध श्रारंभ किया, परंतु श्रंतिम दिनों में निशाचरों ही की श्रोर से जड़ाई पारंभ हुई। सातवें दिन रावण ने बड़ा प्रचंड युद्ध करके रामचद्र के अतिरिक्त समस्त सेना को पराजित और मुर्चिल्लत कर दिया । फिर बड़े ही फ्रोध श्रीर उद्दंडता के साथ राम-रावण का स्नोमहर्षण युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध का गोस्वामीजी ने बड़ी

उत्कृष्ट श्रीर प्रभावशाबी भाषा में, बड़ी श्रच्छी रीति से, वर्णन किया है। यही दशा शवण के पहले दो दिनों के युद्धों की भी रही थी। श्रंत को बहुत-से श्रपशकुन होने के पीछे रावण का वध हुआ। सात दिनों के युद्ध में एक दिन स्फुट, एक दिन कुंभकणं से, दो दिन मेघनाद से श्रीर तीन दिन रावण से युद्ध हुआ है। कुछ जोगों का मत है कि गोसाई जी का युद्ध-वर्णन शिथिज है, परंतु हमारीसमम में उसमें शेथिल्य कानामतक नहीं है; हाँ, अन्होंने युद्ध का बहुत विस्तार नहीं किया है। इनकी युद्ध-प्रणाबी भी प्राचीन है एवं शिथिज भी।

भवभूति ने श्रपने महावीर-चिरत्र में जिला है कि रावण ने भनुष-भग होने पर परशुराम को राम के विरुद्ध भेजा था, जिसमें कुछ करना न पड़े, श्रीर शत्रु-नाश हो जाय । इसी भाँति ताइका. सुवाहु, मारोच, खा, दूषणा, त्रिशिरा. विराध, कमंध्र श्रादि सब रावण के ही भेजे हुए गए थे ; परंतु तुबसीदास ने ये बातें नहीं लिखी हैं।

एक प्राचीन तामिल रामायण में बालि, सुग्रीव तथा इनुमान् रावण के वैवाहिक संबधी कहे गए हैं, श्रीर कई श्रन्य विचित्र कथन उसमें हैं।

गोस्वामी जी ने श्रवने नायक तथा छप-नायकों क' शीख-गुर्या आदो-पांत एकरस निभा दिया है। शीख का कथन करने में इन महाकवि ने पूरा ध्यान दिया है, श्रीर उसमें इन्हें सफजता भी प्राप्त हुई है।

रामचंद्र को गोस्वामीजी ने सब गुणों का आकर माना है। जो कोई देखता था, वह इनके रूप को देखते ही मोह जाता था। विश्वामिन्न, परशुराम, जनक, जनकपुर-वासी, गुइ, मार्ग के प्राम-वासी, शूर्वण्या और खर-दूषण तक इनका रूप देखकर मोहित हो गए। यह निरिभमान इतने थे कि विश्वामिन्न के पैर तक दबाते थे, और सरब-स्वभाव इतने कि इन्होंने सीता को देखने और उन पर एक प्रकार से मोहित होने तक का हाज विश्वामित्र से कह दिया। गंभीरता हतनी थी कि विश्वामित्र की आजा होते ही बेधहक धनुष-भंग के वास्ते खड़े हो गए। इसी प्रकार, परशुराम को देखकर सब बोग डर गए थे, परंतु हनको कुछ भी हर्ष-विषाद नहीं हुआ। बाह्मणों को हतना मानते थे कि परशुराम के कई दुर्वा य सुनाने पर भी इनको कोध न आया। सर्वेषियता इनके अभिषेक का विचार सुनते ही दशरथ के प्रधान कृषा-पात्र सुमंत के हर्ष गद्गद हो जाने से विदित्त होती है। यह भरत का सबसे बदकर प्यार करते थे। जच्मण को भी इतना चाहते थे कि उनके पीछे नारी-हानि तक सहना इन्हें स्वीकार था। गुरु-महिमा तो इनसे कोई भी सीख सकता है। आत्मस्याग इतना अधिक था कि इन्हें जान पड़ा—

"बिमल बंस यह अनुचित एका: अनुज बिहाइ बड़ेहि अभिषेका।"
प्रजाओं का इन पर इतना प्यार था कि इनके वियोग में उनको
जीना भी भारू था। जो कोई देखता था, वही इनको सेवा करने
को उद्यत हो जाता था। सच्चे प्रेम के इतने वश थे कि अनार्थजाति की शवरी के जूठे बेर तक इन्होंने खाए। भक्रवस्मल बहुत
बढ़े थे—

"सुनु सुरेस रघुनाथ-पुभाऊ ; निज अपराध रिसाइँ न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम-रोप-पावक सो जरई।" भरत के आगमन पर यह इतने प्रेम-गद्गद हो गए—

"उठे राम ऋति प्रेम-ऋघीरा; कहुँ घनु, कहुँ निखंग, कहुँ तीरा।" गोस्वामीजी ने इनके शीज, संकोच और दयालुता की बार-बार प्रशंशा की है। मुनियों का कष्ट देखकर इन्होंने निशिषर-होन मही करने की प्रतिज्ञा की। सुग्रीय की विपत्ति देखकर इनकी भुजाएँ फड़क उठीं। यह महाराज बड़े ही दढ़-प्रतिज्ञ थे, यहाँ तक कि जब कभी इन्हें खंका-विजय में संदेह होता था, तो सीता के न मिलने का या अपने अपयश का उतना शोक नहीं करते थे, जितना विभीषण को लंका न दें सकने का। आज्ञा-पालक इतने थे कि इन्होंने स्वयं दशरथ की अनिच्छा होने पर भी उनकी आज्ञा का पालन किया। शूर्पणला का किएत विरूपकरण-मान्न इनका एक ऐपा कार्य कथित है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। शुद्ध मुनिका वध गोस्वामीजी ने नहीं लिखा है, और न किसी मान्य ग्रंथ में उसका कथन है। बालि को श्रोट से मारने का कारण यह जान पढ़ता है कि बड़े शत्रु को छल से भी मारने में दोष नहीं, यह प्रमाणित करना उन्हें अभीष्ट था। कदाचित् उस वानर के भागने का भी भय हो। इस घटना के पूरे कारण पाचीन ग्रंथों में अकथित हैं। राम का सामर्थ मानते हुए यह खल-कार्य पूर्णतया समक्त में नहीं आता। रामचंद्र बालि के अनुचित श्राचरण के कारण उससे कृद्ध थे, परंतु इसने ज्यों ही दीन वाक्य कहे कि इनका सब क्षोध तुरंत शांत हो गया। इतने दयाजु होने पर भी इन्हें डचित कोध आता था—

"सुव्रीवहु सुधि मोरि बिसारी ; पावा राज, कोप, पुर. नारी । जेहि सायक मैं मारा वाली ; तेहि शरहतउँ मूढ़ कहँ काली ।"

इनके चित्त सें कृतज्ञता इतनी श्रिषिक भी कि इन्होंने हनुमान् से कहा— "प्रति उपकार करउँ का तोश ; सनमुख ह्वे नसकत मुख मोरा।" इनका यह प्रणाथा—

"कोटि बिप्र अघ लागई जेही; आए सरन न त्यागडँ तही।" इनकी शूरता, पांडित्य आदि के उदाहरण रामायण-भर में भरे पहे हैं। गोस्वामीजी रामचद्र को परमहा का भवतार मानते थे।

विभीषण को गोस्वामीजी ने राम का बड़ा भारी भक्त माना है। इन्होंने रावण से बिगड़कर राम का भाश्य प्रहण किया, भीर फिर निशासरों का संद्वार कराने में पूरा योग दिया। इनका भाई- भती जों के मारे जाने की युक्तियाँ बताना हमको भच्छा नहीं जगा। इनको अनायं-जाति की जातीयता का नितांत ध्यान नथा। यह रावण से बिगड़कर जब राभचंद्र के पास चले गए, उसके पीछे तो चाहे इनके बचाव में कुछ कहा भी जा मके, पर सुंदर-कांड में जो इनुमान् को इन्होंने सीता का पता दे दिया, श्रीर फिर हनुमान् को मारे जाने से बचाकर उनकी पूँछ जलाने-भर की सजाह दी, उससे यह अश्य राज द्रोह श्रीर विश्वासघात के दोषी हुए। इनका चित्र भक्ति के श्रतिरिक्त बड़ा निंच है। इमने केशवदास की समालोचना में इनके चित्र की श्रालोचना की है। विशेष वहीं देखिए।

रावण लंका का राजा श्रीर रामचंद्र का प्रधान शत्रु था । इसने सीताइरण करके भगवान को श्रवार दु:ख दिया। यह बाह्मणों का नहीं, वरन् देवतों का ही शत्रुधा। ब्राह्मणों को केवल इसी कारण सताता था कि उनके यज्ञादि न कर सकते से देवगण दीन, हीन होकर भाप ही चूर हो जायँगे। रामचंद्र से यह इसी विचार से लड़ा था कि यदि वह परमेश्वर हों, तो हनके हाथ से मरकर समर में श्रमर-गति प्राप्त करे, श्रीर यदि कोई मनुष्य ही हों, तो दोनो भाइयों को जीतकर डनकी स्त्री हर ले । इस पुरुष रतन में शीर्य, पराक्रम, श्राश्मनिर्भरता, श्रमिमान श्रीर राजनीतिज्ञता कूट-कूटकर भरी थी। इसका साहस अतुलनीय था । सुक्त भी प्रथमश्रेणी की थी, यहाँ तक कि यह बात का समुचित उत्तर तरकाल ही दे देता था । विवाद में इमकी बुद्धि बड़ी ही पैनी थी। राजनीतिज्ञता तो यहाँ तक बढी-चढी थी कि अपने मतलब के विषे मारीच जैसे छोटे श्रादमी से भी प्रणाम करके मिवा, श्रीर उसके गद्यड़ करते ही साम-दाम की बात एकदम किनारे रसकर इस भयं-कर श्रस्त का प्रयोग कर बैठा, जिससे मारीच को फिर जिह्ना हिलाने की भी हिम्मत नहीं हुई। रामचंद्र का पत्र इसने वाएँ हाथ से जिया,

और चारो वेद तक का पूर्ण पंडित होने पर भी उसे स्वयं न पढ़ मंत्री से ही बँचवाया। राजनीति के मामले में यह अनुस्ति-उस्ति का वैसा अधिक विचार नहीं करता था, और राम-बस्मण की अनुपस्थिति में ही इसने सीता-हरण कर डाला। संभव है, रावण ने यह सोचकर ऐसा किया हो कि उसकी मान-हानि तो शूर्पण्या की नाक-कान कटने से हो ही चुकी थी, अतः वह भो श्रवश्य शत्रु की मान-हानि कर ले। कारण, यहि शत्रु प्रबल हुआ, तो खुले प्रकार पर ऐसा हो सकना श्रसंभव था।

शूरता इसमें इतनी अधिक थी कि रामचंद्र से युद्ध करते हुए भी इसने अनकी समस्त सेना की कई बार पराजित कर दिया। वाण-विद्या में श्रीराम से और मल्ज-युद्ध में इनुमान् से यह सरवर करता था, यहाँ तक कि इससे जड़ने में श्रंजनीकुमार का भी दम उखड़ गया, श्रीर अनके जिये 'संकट' आ पड़ा। आत्मनिर्भरता का यह हाज था कि यों भी यह 'सहज श्रशंक' कहजाता था। श्रीराम की चढ़ाई का हाज जानकर भी यह नृत्य देखता रहा, श्रीर सब के मर जाने पर बोजा— "निज भुज-वल में बेर बढ़ावा; देहीं उतह जो रिपु चढ़ि श्रावा।"

यह मरते-मरते भी कहता रहा---

''कहाँ राम, रन हतौं प्रचारी।"

मंदोदरी के रोने-गाने और समकाने-बुक्ताने को यह इतना तुच्छ समकता था कि उसे सिवा हँसकर टाल देने के इसने कभी ध्यान देने योग्य ही न समका। मेघनाद और कुंभकर्ण के मरने पर यह अवश्य रोया, पर खियों को रोते देखते ही रोना बंद कर उन्हें समकाने लगा। अभिमान की मात्रा इसमें इतनी अधिक थी कि अपने मरतक में ब्रह्मा का यह लेख बाँचकर कि 'मैं मनुष्य के हाथ से मारा जाऊँगा,' यह हँप पड़ा, और ब्रह्मा को इसने सठिया लिया समक्त गया। जटायु की देखकर सोचा—

''मम कर-तीरथ छाँड़िहि देहा।"

वसे ही विभीषण के विषय में यही कहता था-

"करत राज लंका सठ त्यागा ; होइहि जव कर कीट श्रभागा।"
रामचंद्र को सिवा 'तपसी', 'तापस' श्रादि के कभी श्रीर कुछ नहीं
कहा। शौर्य, श्राथमिनमंरता श्रीर श्रमिमान के कारण यह कभी किसी
की सजाह या उपदेश नहीं मानता था, यहाँ तक इसने मारीच,
विभीषण, प्रहस्त, शुक, मंदोदरी, कुंभकर्ण, माल्यवान् एवं काजनेमिजैसे हितुशों की सजाह पर भी कभी ध्यान नहीं दिया। इसने एक
काम बहुत ही बेजा किया कि विभीषण के जात मार दी। वालमीकि
का वर्णन पढ़ने से विभीषण का श्रीर भी श्रीक दोष सिद्ध होता है,
क्योंकि वहाँ जात इत्यदि का कोई कथन नहीं है, श्रीर केवज साधा-

भारी वक्तृता के उत्तर में रावण ने क्या ही चतुरता से कहा— "मिला हमोह कपि गुरु बड़ झानी।"

रण बातचीत में विभीषण बिगड़ पढ़े। इनुमान् की सुंदर-कांडवाली

इसके मुक्ट शिर पड़ने पर जब सभासद्गया घबराए, तब यह कैनी चतुरता से बोला-

"सिरहु गिरे संतत सुभ जाहीं; मुकुट गिरे कस असगुन ताहीं ?"

इसने रामचंद्र की बहुत सी बातें सुन यही कहा-

"बैर कात तब नहि डरे, ऋब लागत प्रिय प्रान।"

निदान तुलसीदास रावण को, राम का बैरी होने के कारण, जा-बेजा तो सदा ही कहा करते थे, पर इसका शील-गुण डन्होंने बहुत ही भण्डा निवाहा है।

शूर्पयाका का करित्र ऐसा बुरान था, जीसा साधारया जोग सममते हैं। वह रामचंद्र से व्यभिचार करने नहीं गई थी, वरन् नियम-पूर्वक विवाद काहती थी। अपना विधवा होना प्रकट न करना उपका आदिम अपराध था। लक्ष्मया से भी विवाद करने पर मत्र से राज़ी हो जाना कुछ अनुचित कहा जा सकता है, किंतु वह भी एक शूर और सुपात्र थे, श्रीर जब हनके बड़े भाई ने उसका विचार मान-कर हसे जचमण के पास भेजा, तब शूर्वण्या का मान जाना अनुचित भी नथा। उसके साथ भगवान् का व्यवहार बहुत योग्य नहीं कहा जा सकता है। कुज मिलाकर उसी का अपमान हुन्ना, सो भी अनु-चित। वैवाहिक संबंध में स्त्री-पुरुष दोनो की और से अनुचित हठ हुन्ना ही करता है। सीता को खाने दौड़ना इसका झनौचित्य था, किंतु नाक-कान काटे विना ही यदि वह भगा दी जाती, तो हचित होता। भारी अपमान बेजा था, विशेषतया ऐसी कुजवती का, जो शास्त्ररीत्या विवाह चाहती थी। विश्ववापन में कभी उसका अनुचित व्यवहार नहीं जिखा हुन्ना है।

मेवनाद में श्रद्धितीय पितृभक्ति श्रीर श्रूरता, ये प्रधान गुण थे। रावण ने इससे जब जो ऊद्ध भजा-बुरा करने को कहा, इसने विना श्रामा-पीछा सोचे वैसा ही किया। श्रीर सबने तो रावण को रामचंद्र से न जड़ने के जिये समकाया, पर इसने ऐसा कभी विचारा तक नहीं। तभी तो रावण इसके मरने पर यही कहकर विजाप करने जगा—

"हा सुत! संतत श्राज्ञाकारी।"

यह हंद्र तक को जीत चुका था, जिससे रावण को इसका बदा भरोसा था। सुंदर-कांड में हनुमान की बदी बहादुरी की बातें सुनकर भी रावण जानता था कि सेघनाद को जो आज्ञा दी जायगी, उसे वह पूरी ही करेगा। इसी से उसने कह दिया था—

"मारेसि जनि सुत, बाँधेसि ताही।"

कुंभकर्यं के मरने पर जब रावया विकत हुआ, तब भी पितृशक्त मेघनाद ने यही कहकर समकाया-

"देखेहु काल्हि मोरि मनुसाई।" इसका शीज-गुण बहुत ही निर्दोष दिलबाया गया है। गोस्वामीजी ने इंद्र तक देवतों को मनुष्यों से कुछ ही बढ़ा श्रीर श्वरिष-मुनियों से बहुत कम माना है। नारद ने जब काम को जीतने का हाल हंद्र की सभा में कहा, तब नारद के इस महत्त्व पर सब देवतों कोवड़ा भारचर्य हुआ। देवता बड़े स्वार्थी और कभी-कभी कपटी भी हो जाते हैं। उनको राचमों से इतना भय था कि यद्यपि वे राम को परमेश्वर जानते थे, तथापि निशाचरों के युद्ध में उन्हें राम-पराजय का भय उपस्थित हो जाता था; यहाँ तक कि वे दो-एक बार मारे भय के भागे, और ऋषि-मुनि ऐसे श्रवसरों पर भी स्थिर रहे। यथा —

"देव, दनुज, नर, किन्नर, व्याला; प्रेत, पिसाच, भूत, बेताला। तिन ही दसा न कह्यों बखानी; सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध, विरक्त, महामुनि, जोगी;तेऽपि काम-बस भए वियोगी।"

\* \* \*

"सकत कहि कब हो इहि कालो ; बिबन मनाविह देव कुचालो । ऊँच निवास, नीचि करतृतो ; सकिहं न देखि पराइ बिभूतो । बार-बार गहि चरन सकोची ; चलो बिचारि बिबुध-मित पोची ।"

\* \*

''कपट-कुचालि-सीउँ सुर - राजू ; पर श्रकाज प्रिय त्रापन काजू।
काक-समान पाकरिषु - रीतो ; छलो, मलीन, न कतहुँ प्रतीती।
लिख, हँसि हिय, कह कुपानिधानू ;सरिस स्वानमघवा निज बानू।"

इन वर्णनों को वेद की वंदनाओं से मिलाने पर कैसा श्राश्चर्य होता है ? वास्तव में हिंदू-समाज भगवान् वेद को भूल खुका है, नहीं तो गोस्वामीजी-सा प्रतिनिधि कवि ऐसे कथन कैसे करता ?

गांस्वामीजी अन्य सभी देवतों का पूजन केवल इसी प्रयोजन से करते थे कि उनके सहारे श्रीराम की भक्ति प्राप्त और दढ़ हो, यहाँ तक कि शिव की भी वंदना इन्होंने कभी किसी श्रन्य कारण से नहीं की। यथा---

"भवानीशंकरों वन्दे श्रद्धाविश्वासक्षिणों ; याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तम्थमीश्वरम्।" "सिव-सेवा कर फल सृत सोई; अविचल भक्ति राम-पद होई।" विनय-पत्रिका में गोशा, सूर्यं, शिव श्रीर श्रन्य सभी देवतों की स्तुति करने में गोस्वामीजी केवल राम-भक्ति का वर माँगते थे, श्रीर कुछ नहीं।

तुजसीदास राम-भक्त का यह एक जच्चण मानते थे— "बिन छल विस्वनाथ-पद नेहूं।"

इसके श्रानेक उदाहरण हैं।

बाज-कांड के प्रारंभ में किव ने महादेव की इतनी बड़ी कथा इस कारण से जिस्ती कि श्रोता की राम-कथा सुनने की पात्रता विदित हो जाय। यथा—

"प्रथम कह्यों मैं सिव-चरित, त्रूका मरम तुम्हार : सृचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार।" इनका यह विचार था कि—

"पूजनीय, प्रिय परम जहाँ ते ; मानिय सकल राम के नाते।"

इसी कारण यह शिव, भरत, कीशल्या, दशरथ, हनुमान् इत्यादि को इतना मानते थे, श्रीर, क्या कहें, सीता भी इसके परे न जा सकीं—

"सुमिरत रामहिं तजहिं जन, तिनु सम विषय विलासु ; राम-प्रिया, जग-जनिं सिय, कछु न आचरज तासु।"

देवतों में यह शिव को राम का सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, भीर इसी से उन्हें सबसे बड़ा देवता कहते हैं, यहाँ तक कि विष्णु से भी बड़ा दिया है। जिस समय सब देवता विष्णु के साथ शिव से ब्याह करने की प्रार्थना करने छाए, तब शिव ने उनकी अन्य देवतों से पृथक् भी न माना । वह यही बोले---

"कहहु अमर, आयहु केडि हेतू ?"

फिर विष्णु को उनसे बात करने तक की हिम्मत न हुई, छौर सबकी श्रोर से ब्रह्मा ने कहा कि देवगणा शिव का विवाह देखने को उत्सुक थे। इस स्थान पर विष्णु शिव से बहुत ही छोटे दिखलाए गए हैं। इसके पहले परब्रह्म श्रीराम शिव को विवाह करने का श्रादेश कर गए थे, और उनसे शिव ने कहा था—

"नाथ-बचन पुनि मेटि न जाही।"

श्रीर---

"सिर घरि त्रायसु कश्यि तुम्हारा ;परम घरम यह नाथ हमारा।"

इसी से तो ब्रह्मा, विष्णु श्रीर श्रन्य देवतों की बिनती सुनकर महादेव ने—

"x x x समुिक प्रभु वानी ; ऐसोइ हो उकहा सुख मानी।"
तुजसीदास राम भीर विष्णु में इतना बढ़ा श्रंतर सममते थे
कि शिव राम के दास थे, भीर विष्णु भी शिव के वैसे ही दास
थे। विष्णु श्रर्थात् हरि भीर शिववाजा श्रंतर विनय-पश्चिका में यो

दिसदाया गया है-

"जोग कोटि करि जो गति हरि सों मुनि माँगत सकुचाहीं; बेद-बिदित तेहि पद पुरारि-पुर कीट, पतंग समाहीं।"
प्रं—

"सिद्ध-सनकादि-योगेंद्र-वृंदारका-विष्णु-विधि-वंद्य-चरणारविंदम्।" यह शिव हैं। इधर शम का यह हात है कि—

"जो संपति शिव रावनहिँ दीन्हि दिए दस माथ ; स्रो संपदा विभीषनहिं सकुचि दीन्हि रघुनाथ।" शिव, काक्सुशुंढि एवं गोस्वामीजी के प्रभु और कोई नहीं, 'इशरथ-अजिर-विहारी' राम ही थे। यथा—

"पुरुप प्रसिद्ध प्रकास-निधि, प्रकट परावर नाथ : रघुकुल मनि मम स्वामि सोइ, कहि सिव नायउ माथ ।"

निर्णु य त्रौर सगुण बहा । गोस्वामी जी सगुण बहा के छपासक थे । इनका मत था कि निर्णुण बहा ध्यान-गम्य नहीं है, श्रौर सगुण बहा का ध्यान करना सहज है। जितने भक्त महानुभावों का वर्णन इन्होंने किया है, प्रायः उन सभी को सगुणोपासक ही रक्का है। यथा—शिव, काक अशुंडि, शरभंग, सुती चण, त्रगस्य भादि। भगवान् वेद को इन्होंने सगुणवादी माना है। निर्णुण-सगुण का कुछ सविस्तर वर्णन इस ग्रंथ में कबीरदासवाले लेख में श्राएगा। वेदों में भवतार का कथन तो है नहीं, किंतु परमेश्वर का है। इनके मत से सगुणो-पासक मोच नहीं चाहते, श्रीर न ईश्वर में लीन होते हैं—
"ताने मनि हरि-लीन न भयऊ: प्रथमिं राम-भगति वर लयऊ।"

"ताते मुनि हरि-लीन न भयऊ; प्रथमहिं राम-भगति बर लयऊ।" "वेदा ऊचः—

जे ब्रह्म, श्रज, श्रद्धेत, श्रनुभव-गम्य मन पर ध्यावहीं; ते कहहु जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं।"
"सगुन उपासक परम हित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्रान समान मोहिं, जिनके द्विज-पद-प्रेम।"

गोस्वामीजी ने रामचंद्र को परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप माना है। उनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि का स्रष्टा और शासनकर्जा कहा है, तथा सर्वंग्यापी, अनीह, अनाम, अरूप परब्रह्म का अवतार वर्णन किया है। इन्होंने सती तथा काक भुशुंडि के मोह में श्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि के अनेक रूप वर्णन किए हैं, परंतु राम का रूप कहीं भी दूसरा नहीं कहा। इन्होंने जगत् को प्रकाश्य और राम को जगत् का प्रकाशक, श्रनीह, अनंत, अज और अद्धेत माना है, परंतु परबूह्म

का रूप इन्होंने वही वर्णन किया है, जो विष्णु का है ( मनु और शतरूपा रानी की कथा देखिए ) ! इसी प्रकार सीताजी को इन्होंने श्रादि-शक्ति का अवतार माना है । राम श्रीर सीता के इन सब गुर्णों को इन्होंने कई स्थानों पर कहा है ; परंतु फिर भी इस बात पर ज़ोर देते गए हैं कि वह दशरथ-श्रजिर-विहारी राम का वर्णन कर रहे हैं । इन सब बातों के होते हुए भी इन्होंने कहीं कहीं राम को विष्णु श्रौर सीना को जन्मी का श्रवतार भी कह दिया है—

"ऋति हरस्र मन, तन पुलक, लोचन सजल पुनि-पुनि कह रमा।" "नख-निर्मतः, सुरवंदितः, वयलोक - पार्वनि सुरसरी ।"

इस स्थान पर किंव ने सीता-राम को जहमी-नारायण माना है।
नारद-मोह के संबंध में भी इन्हें ऐसा ही भ्रम हो गया था। प्रायः
शेषस्थानों पर राम तथा सीता को परबद्ध श्रीर श्रादि-शक्त माना है—
"श्रादि सकति, जेहि जग उपजाया; सो श्रवतिरिह मोरि यह माया।"
"उमा, रमा, ब्रह्माद् बंदिता; जगदंबा, संतत श्रानिद्ता।"
"एक, श्रनीह, श्रम्प, श्रनामा; श्रज, सिचदानंद, परधामा।
ब्यापक, विस्व-रूप भगवाना ; तेइ धरि देह चरित कृत नाना।"
"श्रादि,श्रांतकोड जासुन पावा; मितश्रनुमान निगम श्रम गावा।
बिनुपग चलइ, सुनइ विनु काना; कर बिनु करम करइ बिचि नाना।
श्रानन-रहित सकल रस-भोगी; बिनु बानी बकता, बड़ जोगी।
तनु बिनुपरस. नयन बिनु देखा; गहइश्रानबिनु बास श्रसेखा।"

"जेदि इमि गाविहिं बेद बुध, जाहि धरिह् मुनि ध्यान ;

सोइ दसरथ-मुत भगत-हित, कोशल-पित भगवान।"
"जगत प्रकास्य, प्रकासक रामू; मायाधीस, ज्ञान-गुन-धामू।
संभु, विरंचि, विष्णु भगवाना; उपजिह जासु श्रंस ते नाना।"
"ऐसोउ प्रभु सेवक-त्रस ऋह्ई; भगत-हेतु लीला-ततु गहुई।"
"सुनि सेवक सर-तरु सुर-धेनू,विधि-हरि-हर-बंदित-पद-रेनू।"

"सारद कोटि अमित चतुराई: विधि सत-कोटि समित निपुनाई। विष्णु कोटि सम पालन-करता ; रुद्र कोटि-सत सम संहरता। निरर्वाध, निरूपम राम सम नहिं आन निगमागम कहैं: जिमि कोटि-सत खद्योत रिव कहॅ कहत अति लघुता लहें।'

रामचंद्र-विषयक इनके बहुत उँचे विचार थे ही, सो जब उनके विषय में यह कोई साधारण मनुष्यों के समान घटना का वर्णन करने थे, तब दो-एक सिफ़ारिशी बातें श्रवश्य जिख देते थे। ऐसे छंद रामायण में स्थान-स्थान पर भरे पड़े हैं---

"जाकी सहज स्वास स्नुतिचारी:सो हरि पढ़ यह कातुक भारी।" "लव-निमेख महँ भुवन-निकाया; रचइ जागु अनुसासन माया।" "भगत-हेतु सोइ दीनदयाला;चितवत चिकत घनुप मख-साला।" "जासु त्रास डर कहँ डर होई: भजन-प्रभाव देखावत सोई।" "सुमिरत जाहि निटइ भव-भः हःतेहि स्नम यह लौकिक व्यवहाह।" "निगम नैति सिव ध्यान न पावा, माया-मृग पीछे सोइ धावा।"

श्रपने यहाँ श्रवतार का विचार बहुत पीछे नटा है। ऋग्वेद में शक्ति केवल ईश्वर में है, श्रन्य देवतों में नहीं। यजुर्वेद तथा अथवंवेद में शिव ईश्वर हैं। उपनिषदों में भी ऐसा ही है, किंतु कहीं-कहीं विष्णु के रूप नारायण ईश्वर के पुत्र या ईश्वर हैं। उपनिषद निर्मुण ब्रह्म को ठीक तथा समुण को अशुद्ध मानते हैं। अनंतर चार्चाक, किपल, जैमिन और गौतम बुद्ध की शिचा से निर्मुण के साथ ही ईश्वरवाद भी लुप्त होने लगा। तब भगवान वादरायण व्यास ने भगवद्गीता द्वारा प्रतीकोपासना के सहारे पहलेपहल समुख्यवाद तथा वैष्णव-अवतार का प्रतिपादन किया।

गीता के पूर्व शतपथ ब्राह्मण में प्रजापित मस्स्य, कच्छ भीर वशह थे। यही कथन विष्णु-पुराण का है। तैत्तिशिय संहिता श्रीर तैत्तिशीय भूह्मण में प्रजापित वशह थे। शतपथ ब्राह्मण श्रीर मनु में भूझा नारायण हैं। वाल्मीकीय रामायण श्रीर जिंगपुराण में बृह्मा वराह हैं। विष्णु ऋग्वेद में इंद्र से कम हैं। यजुर्वेद तथा श्रथवंवेद में शिव की अस्ति हुई, किंतु विष्णु की विशेष नहीं। उपनिषदों में विष्णु देवतों में तो सर्वोच्च हुए, किंतु, पूर्णतया ईश्वर नहीं। शतपथ बाह्मण में वामन लेटे-लेटे सारी पृथ्वी : पर फैलकर हसे जीतते हैं, डगों से नहीं । मैत्रेय उपनिषत् में भोजन विष्णु का रूप है । कठो-पनिषत् में मानुष सन्नति का चरमोरकर्षं विष्णु का परमपद् पाना है। परमपद विष्णु का ऋग्वेद में भी है। शतपथ में नारायण परमातमा से उत्पन्न हैं । तैतिरीय आरण्यक में नारायण परमात्मा हैं । महाभारत में वे पंचरात्र का मत निकाजते हैं, जिसमें वासुदेव की श्रवतार सी महिमा है। बौद्धमत-प्रसर के पीछे हमारे यहाँ गीता में पहले-पहल श्रीकृष्ण विष्णु के श्रवतार कहे गए। यह प्रायः पाँचवीं शताब्दी संवत् पूर्व की बात है। इससे प्रायः सौ वर्ष पहले या पीछे पाणिनि वासुदेव को पुज्य देवता मानते हैं। श्रनंतर पौराणिक प्रंथों में राम, कृष्ण भ्रादि भ्रवतार हुए। श्रवतार का विचार सबसे पहले कृष्ण से चला, धौर अन्हीं का पूजन हुआ। वाल्मीकीय रामायण के प्राचीन भाग में रामचंद्र अवतारी नहीं हैं, किंतु नवीन में हैं, जहाँ लच्मणाहि भी अवतार हैं। यह ब्यूह-पूजन है, जिसका सबसे पुराना कथन चौथी शताब्दी संवत पूर्व के बौद्ध-प्रंथ निर्देश में है। इसके पीछे श्रीकृष्ण-पूजन के तो अनेक ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, किंतु अनिश्चित काजवाले कथनों से इतर राम का पूजन नहीं मिलाता । श्रमरकोष तथा पतंजालि में भी राम-नाम नहीं है । इधर श्राकर सं० १०७० का जैन-प्रथ भर्म-परीचा राम तथा गौतम बुद्ध को अवतार कहता है। आगे चलकर माधवाचार्य ने सीताराम की मृतिंका पूनन किया, ऐसा जिल्ला है। यह सं० १३२१ को घटना है। काबिटास चौथी-पाँचवीं शताब्दी के समभे जाते हैं। श्रापने राम

को अवतार माना है। तेरहवीं शताब्दी के दान्तिणात्य मंत्री हेमादि ने वत-संह में रामनवमी का वत विस्ता है। हरिवंश, महामारत, श्रीभाग-वत, वायु-पुराण प्रादि में राम प्रवतार हैं, किंतु पौराणिक प्रंथ गुप्त-काल म नवसंपादन के साथ पूर्ण किए गए, जिससे उनका कोई विशेष कथन गुष्त-काल से पुराना नहीं माना जाता है। इनमें भी उनका पूजन नहीं है। इस्त्रोरा की मूर्तियाँ तीसरी से नवीं शताब्दी तक की हैं। छनमें रावण के चित्र हैं। खजराही श्रीर जगन्नाथजी के मंदिरों में भी राम तथा दशावतार की पाषाग्र-मृतियाँ हैं। इनका समय दसवीं से बारहवीं शताब्दा तक का है। ज़िला ललितपुर के एक गुष्तकालीन मंदिर में रामश्रवतारी हैं। वाल्मीकीय रामायण पाँचवीं शताब्दी संवत् पूर्व का ग्रंथ सबसे पुराना राम का कथन करता है। बौद्ध जातकों में तीन रामों के वर्णन हैं। ऋरवेद में एक यज्ञकर्ता राम जिखे हैं, किंतु रावणारि नहीं । श्रतः प्रकट है कि श्रीकृष्ण पाँचवीं शताब्दी संवत् पूर्व से अवतार माने गए तथा राम संवत् की चौथी पाँचवीं शताब्दी से । ज्ञान, भक्ति । गोस्वामीजी ने भक्ति का दर्जा सबसे ऊँचा रक्ला है। इस विषय पर रामायण-भर में श्रापने स्थान-स्थान पर बहुत कुछ जिला है। श्रारएय भीर उत्तर-कांडों में तो श्रपना मत प्रत्यक्ष प्रकट रूप से कहा है। यह महापुरुष श्रानन्य भक्त थे। भगवान् व्यास ने श्रीमद्भगवद्गीता में ज्ञान-भक्ति के विषय में बहुत कुछ कहा है। गीता में राम शख्यमृत् का कथन भी है। यह वर्णन परशराम, रामचंद्र या बलराम में से किसी एक का होने से निश्चय-पूर्वक राम से संबद्ध नहीं माना जा सकता। ग्यासदेव एवं हिंदू-दर्शन-शास्त्रों का मत है कि मोच-पद बिना ज्ञान के नहीं मिल सकता, और भनित ज्ञान इद करने का एक भारी साधन है। गोस्वामीजी ने इस मत को पूर्ण रूप से खुले खुले नहीं प्रहण किया, यद्यपि वास्तव में इसे माना अवश्य है।

यह कहते हैं, ज्ञान से केवल मोज-पदवी प्राप्त हो सकती हैं, पर ज्ञान का होना इतना कठिन है कि उसका मिलना वस्तुत: असंभव है। वह केवल घुणाजर-न्याय से मिन सकता है, अथच यदि कहीं मिल भी गया, तो विना भक्ति के स्थिर नहीं रह सकता। केवल भक्ति से भी मोज मिलती है, परंतु भक्ति मोज का साधन-मात्र नहीं है, वरन्—

"राम-भगित सोइ मुकुति गोसाई ; अनइच्छित आवे बरियाई। भगित करत विनु जतन प्रयासा ; संसृति-मृल अविद्या नासा। भोजनकरिय तृपि हित लागी: जिमि मृत्र्यसन पचवड जठरागी। असि इरि-भगित सुगम सुखदाई:को अस मृढ़,न जाहि सुहाई?"

कुछ बोग गोस्वामीजी को अहैतवादी समसते हैं। यही हमें भी समस पदता है। कुछ महाशय रामानंदी होने से इन्हें विशिष्टाहैतवादी भी मानते हैं। इस विषय पर बहुत विद्वानों ने अन्य अंथों में प्रचुर परिश्रम करके गोस्वामीजी का अहैतवादी होना सिद्ध कर दिया है। यहां इस पर विशेष विस्तार करने से अंथ का आकार बढ़ जाना संभव है, अतः सूच्मतया गोस्वामीजी का मत बिस्सा जाता है।

नका मत है कि कोध विना है तभाव के हो नहीं सकता, क्योंकि अब जीव-मात्र ईश्वरमय अर्थात् एक है, तो कोध किस पर करे ? और, जब हैत-मत हुआ, तो अज्ञान आ ही गया। जब मनुष्य की है त-बुद्धि छूट जाती है, तब वह परमेश्वर के बराबर हो जाता है। ऐसा होना वस्तुत: असंभव है, अत: ज्ञानी होना भी असंभव है।

"क्रोध कि द्वेतक बुद्धि बिनु, द्वेत कि बिनु अज्ञान:

माया-बस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान।" ज्ञान पुरुष-रूपी है, और भक्ति एवं माया स्त्री-रूपियो। स्त्री और पुरुष में शीघ्र प्रेम हो जाता है, परंतु स्त्री के रूप पर स्त्री

नहीं रीमती। अतः ज्ञान पर माया का प्रभाव शीघ्र हो जाता है, और भक्ति पर नहीं डोता । फिर ईश्वर भक्ति के अनुकूत है, श्रतः भक्तिसे माया डरतीहै, भीर उसके पास नहीं भाती। इधर दैववशात् पूरा परिश्रम संघ जाने और ज्ञान-दीपक के जब जाने पर भी स्त्री-रूपिणी माया श्रंचल-वायु से सम दीपक को बुक्ता देती है। जब मनुष्य पूरा विश्क्र हो जाय, तभी इसे भक्त समस्ता चाहिए । गोस्वामीजी का यह मत समस्त पड़ता है कि पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाने पर श्रविद्या-जनित श्रंधकार दूर हो जाता है, भक्त को विना चाहे हुए पूर्ण ज्ञान एवं मोच की प्राप्ति होती है, और भक्ति द्वारा इतनी इदना हो जाती है कि माया इसके पास नहीं फटक सकती। उधर भक्ति-हीन ज्ञान एक तो हो ही नहीं सकता, श्रीर यदि होता भी है, तो इतना ऋस्थिर रहता है कि वह थोड़े ही में माया के फंदे में पड़ जाता है। अतः ज्ञान बड़ा हो कठिन श्रीर हुष्प्राप्य है, एवं भक्ति बहुत ही सुगमता से प्राप्त हो सकती है। रामचंद्र कहते हैं, भक्त छोर ज्ञानी, दोनो मेरे पुत्र के समान हैं, परंतु मैं ज्ञानी को प्रौढ़ श्रीर भक्त को बालक के समान समभता हूँ। सतः जिस प्रकार माता छोटे बालक की सँमाल रसती है, वैसे ही मैं भक्त की हर समय रत्ता किया करता हूँ । घापके पूर्ववर्ती शंकराचार्य तथा रामानुजाचार्य ने तकंवाद द्वारा बौद्ध श्रीर जैन पंदितों का पराभव करके लोक में पौराणिक मत की भी महत्ता स्थापित की। समय पर जब इस मत का कोई तर्क से सामना करनेवाला न रहा, तब परमेश्वर श्रीर नारायण के उच्च भावों का कथन-बाहुस्य छोड़कर गोस्वामीजी ने श्रधिक लोक-प्रिय भिकतवाद चलाया, प्रथच तर्क-वाद एवं ज्ञानवाद को कठिन बतलाकर भिततवाद के आगे डसकी हेयता दिखलाई । इतना सब होते हुए भी आपने यह भी कड

दिया है कि सगुण-प्रवतारवाद पूर्णतया तर्कवाद से समर्थित नहीं होता, क्योंकि इसके लिये विश्वासात्मिका भक्ति की भी श्रावश्यकता है। श्रापने बल-पूर्वक मुसलमानी धार्मिक द्वाव से श्राक्रांत हिंदू-समाज का संगठन भिनत के दृढ़ हपदेश से किया। भिनत सगुणीपासना से प्राप्त होती है। इसके नाम-जप श्रीर चरित्र-गान-वे दो मख्य साधन हैं, जो सरसंग से प्राप्त हो सकते हैं। इसी कारण नामोपासना श्रीर ईशवर-गुण-गान से प्रमेश्वर की प्रसन्नता होती है। ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करनी ही भक्त की श्रंतिम इच्छा है, यद्यपि ऐसा करने में उसे ज्ञान और मोच विना चाहे ही प्राप्त हो जाते हैं। गोस्वामीजी ने नवधा भिक्त कही है। यथा-(१) संतों का संग, (२) राम-कथा-श्रवण, (३) गुरु-पद-सेवा, (४) निष्कपट होकर राम-गुण-गान, (१) राम पर दृढ़ विश्वास रसकर नाम का जप,-( ६ ) दम, शील, विरति, सज्जनानुमोदित धर्म इत्यादि, (७) जगत् को राममय देखना, श्रीर राम से संतों को श्रधिक मानना (इसका प्रथमार्द्ध त्रजन्य भक्ति है यथा-"सो श्रनन्य श्रसि जाहि की, मति न टरें हनुमंत; मैं सेवक सचराचर रूप-रासि भगवंत ।"), ( = ):संतोष करना, श्रीर पर-दोष न देखना, ( १ ) खुल-हीन होकर, हर्ण-विचार छोड़ राम का भरोसा रखना। इनमें से जिसके एक भी हो, वह ईश्वर का प्रिय है। गोस्वामी श्री के हृद्य में नवधा भक्ति थी।

गोस्वामीजी ने लिखा है कि राम-भक्त चार प्रकार के होते हैं, धौर चारों को नाम का आधार है। "श्रातों जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ" (गीता)। इनमें ज्ञानी परमेश्वर को विशेष प्यारा है। गोस्वामीजी ने भक्ति-हीन ज्ञान का पद भक्ति से बहुत नीचारक्ला है, और यह भी लिखा है कि भक्ति बहुत कम मनुष्यों में है। श्रतः इनकी दिचवाले मनुष्यों ने और स्वयं इन्होंने जहाँ कहीं वरदान मौगा, वहाँ भक्ति ही मौगी है। इन्होंने श्रेष्ठ मनुष्यों की इस प्रकार श्रेणियाँ बाँधी हैं, जिनका माइल्म्य क्तरोत्तर बढ़ता जाता है—धर्म-व्रत-धारी, विषय-विरक्त, सम्यक् ज्ञानी, जीवन्मुक्त, बुझ-निरत, विज्ञानी श्रीर भक्त।

"जे झान-मान-विमत्त तव भव-हर्रान भक्ति न ऋाद्री ; ते पाय सुर-दुर्लभ पदाद्रिप परत हम देखत हरी।" "सरुज सरोरवादि बहु भोगा; विन हरि-भजन बादि जप जोगा। सोह न राम प्रेम बिनु झाना , करनधार विनु जिमि जलजाना। "रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वान ;

ज्ञानवंत ऋषि सोषि नर, पसु विनु पूँछ, विषान।"
"भगति-हीन गुन सुख सब ऐसे; लवन बिना बहु बिंजन जैसे।"
उपर्युक्त कारणों से यह महाशय राम-नाम को रामचंद्र से भी
अधिक मानते हैं। यथा—

"करहुँ कहाँ लिंग नाम-चड़ाई; राम न सकहिँ नाम-गुनगाई।"
गोस्वामीजी की भिक्कि हनके रचित ग्रंथों में प्रत्येक स्थान पर
मजकती है। मले मनुष्यों का तो कहना ही क्या, वह दुष्ट राचमों
तक को भी भक्त ही कहते हैं, श्रीर यह बात प्रायः प्रत्येक के मरते
समय कह देते हैं कि—"मरती बार कपट सब त्यागा।" यही
दशा मारीच, काजनेमि, मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण इत्यादि सभी
के विषय में देख पड़ती है, यद्यपि मारीच ने मरते समय भी हचस्वर से जच्मण का नाम लेकर भोखा ही दिया, श्रीर उसी धोखे में
श्राकर सीता ने जच्मण को सहठ राम के पास मेजा, श्रीर वह

सरसंग के विना भिक्त, विवेक और मोह-हानि नहीं हो सकती। नव प्रकार की भिक्तयों में चुक सत्संग भी है, परंतु राम-कृषा के विना सत्संग भी नहीं प्राप्त हो सकता। सत्संग से कौन बड़ा नहीं होता, और कुसंग से कौन नहीं विगइता?—

स्वयं रावण के फंदे में पड़ी।

"को न कुसंगति पाइ नसावा ? केहि न सुसंग वड़प्पन पावा ? भगति सुतंत्र सकल सुख सानी , बिनु सत्संग न पाविह प्रानी । बरु भल बास नरक कर ताता : दुष्ट-संग जिन देड विधाता । राम-कथा के ते अधिकारी : जिनके सतसंगति अति ध्यारी ।

तात सरग-त्र्यपवरग-पुग्व घरहु तुला यक त्र्यंग : तुलइ न ताहि सकल मिलि, जो सुग्व लव-सतसंग । विनु सतसंग न हरि-कृपा तहि बिनु मोह न भाग : मोह गण विनु राम-पद, होइ न दृढ़ त्र्यनुराग ।"

गोस्वामोजी ने स्त्रियों की सब कहीं निंदा सामान्य रूप में की है। यद्यपि उन्होंने विशेष रूप से सीता, कौशलया इत्यादि की स्तुति भी की है, तथापि वह स्तुति भी बहुधा रामचंद्र से संबंध रहने के कारण की गई है। गोस्वर्णनीजी ने स्त्रियों को सहज जड़, अपावन, अनिधकारिणी, श्रज्ञ श्रादि कहकर नारी-चरित्र को गंभीर समुद्र कहा है, भौर जिखा है कि स्वतंत्र होंकर ये बिगड़ जाती हैं। "उत्तम के अस बस मन माहीं: सपने हु आन पुरुप जग नाहीं।

मध्यम पर-पति देखहि कैंसे : भ्राता, पिता, पुत्र निज जैसे। घरम विचारि समुक्ति कुत्त रहहीं: ते निकृष्ट तियश्रृति श्रस कहहीं। बिनु श्रवसर भय ते रह जोई : जानेह श्रधम नारि जग मोई।"

इन्होंने स्त्री संबंधी जाँच की कसीटी बड़ी कड़ी रश्खी है। इस से भी विदित होता है कि यह उनमे असंतुष्ट रहते थे।

"ञ्राता, पिता, पुत्र उरगारी ; पुरुष मनोहर निरम्वति नारी।" "राम्बिय नारि जदपिउरमाहीं; शास्त्र नृपति जुवती वस नाहीं।" "पाप उऌक निकर सुखकारी ; नारि निविड् रजनी ऋँघियारी।"

"त्रवगुन-मूल, सूल-प्रद, प्रमदा सब दुख-खानि।" "ढोल, गवाँर, सूद, पसु, नारी : इन्हें ताड़ना की त्राधिकारी। नारि-सुभाव साँच कवि कहहीं: त्रावगुन त्राठ सदा उर रहहीं। साहस, अनृत,चपलता, माया:भय,ऋविवेक, ऋसौच,ऋदाया। माँचु कहडूँ कवि नारि-सुभाऊ:सब विधि ऋगम ऋगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंव मुकुर गृहि जाई: जानि न जाइ नारि-गृति भाई।"

"का निह् पावक जिर सकड़, का न समुद्र ममाइ : का न करें अबला प्रवल, केहि जग काल न खाइ ?"

गोस्वामीजी की माता इनकी बाल्यावस्था में मर गई थीं, श्रौर अपनी स्त्री से यह श्रप्रसन्न हो गए थे। इनके बैरागी होने के कारण उच्च श्रेणी की स्त्रियों इनसे नहीं मिलती होंगी, श्रौर केवल निम्न श्रेणी की स्त्रियों के यह इधर-ष्ठथर देखते होंगे। श्रत: स्त्रियों के विषय में इनका श्रनुभव श्रच्छा न था। यही कारण है कि इन्होंने ष्ठनकी निंदा की है। फिर भी इम तो यही कहेंगे कि ऐसे महात्मा श्रौर महाकवि को विना सोचे इतनी प्रचंद निंदा न करनी चाहिए थी। इस काल के बहुतेरे श्रन्य कविगण भी बहुधा इस महादोष के दोषी हैं। कबीरदास ने भी ऐसा ही लिखा है। स्त्री के पद पर ऐतिहासिक विचार करने से विदित होता है कि भारत में यह खब था, किंतु मुसलमानी श्रागमन से बिगड़ गया। योरप में यह सोलहवीं शताब्दी से बढ़ा।

# गोरवामीजी के मत

(१) तुलसीदास का मतथा कि किवता टेढ़ी एवं निद्य है; पर यदि उसमें राम-कथा गाई जाय, तो सरसंग से वह भी पावन हो जाती है। इसी कारण यह नर-काव्य के विरोधी थे। यथा—"भगत हेतु विधि-भवन बिहाई; सुमिरत सारद आवित धाई। रामचिरत-सर बिनु अन्ह्वाए; सो स्नम जाय न कोटि उपाए। कीन्हे प्राकृतजन-गुन-गाना; सिर धुनि गिरा लगित पिछताना। किव-कोबिदअसहदयिवचारी; गाविह हिर-गुनकिल-मलहारी। भितत बिचित्रसुकबि-कृत जोऊ; राम नाम बिन सोह न सोऊ।

भनित भदेस, बस्तु भिल बरनी; राम-कथा मुद्-मंगल करनी।"
(२) इनकी दृष्ट इतनी पैनी थी कि कोई बात इनके देखने और मनन करने से नहीं छूटती थी। सास का महादेव के पैगें पर पड़ जाना, पावंती का बिदा के समय अपनी माता को फिर जिपटकर रोना, कौशल्या के दौड़ाने पर बालक रामचंद्र का, 'ठुमुकि-उमुकि' भागना और दूध-भात मुँह में लगाए दशरथ के चौके से 'किलकात' भाग चलना, 'टिट्टिन खग' का 'उताने' सोना, जुर्रा की 'कुलह' छूटनी, 'पय-फेन' से 'पिब टाँकी' का फूटना, रावण द्वारा विभीषण को 'होहहि जब कर कीट अभागा' कहा जाना, 'नौहारू मुख्य को संसार चलता हुआ दिखाई देना, गरह का प्रसन्तता में 'पंख फुलाना' स्त्रयों का दीपक को 'श्रंचल' से बुक्ताना इत्यादि इसके उदाहरण हैं।

- (३) यह महानुभाव जोगों का वार्ताजाप बड़ी ही उत्तमता से वर्णन करते हैं। भरदाज और याज्ञवल्क्य, सप्तर्षि और गौरी (यह वार्ता ऐसी है, जो पुरुषों और स्त्रियों के बीच ही हो सकती है), ब्रह्मा और शिव (विवाह-विषयक), दशरथ और विशिष्ठ (रामाभिषेक-विषयक), कैकेयी और मंथरा, दशरथ और कैकेयी, राम और सुमंत, राम और सीता (वन-गमन-विषयक), भरत और विशिष्ठ, भरत और राम (वन में) इत्यादि के संवाद बहुत ही अच्छे हंग से बिखे गए हैं। अन्य जोगों की आपस में वात-चीत एवं ऊपर जिसी हुई वार्ताएँ ऐसी अच्छी हैं कि उनकी जोड़ी हिंदी-साहित्य में तो है ही नहीं, संभवतः और किसी भाषा में भी नहीं मिलेगी।
- (४) गोस्वामीजी भपने नायकों के गुण दिखलाने के लिखे हपनायकों की त्रुटियाँ प्रायः दिखला देते हैं। सती-मोह में लच्मण की श्रज्ञता, राम-विवाह की श्रेष्ठता के लिये शिव-विवाह की त्रुटियाँ, रामचंद्र की योग्यता और श्रूरता दिखाने को लच्मण प्वं

सब सेना का रावणादि की माया को न समक्त सकना इत्यादि इस बात के उदाइरण हैं।

- (१) तुलसीदास बहुत बड़े-बड़े एवं बढ़े ही सुंदर सांग-रूपक कह सकते थे। इन्होंने बहुत-से परमोस्कृष्ट रूपक कहे हैं। यथा—वंदना में मानस का रूपक, अनुप-यज्ञ में चाप-जहाल एवं राम-सूर्यवाले रूपक (बाल-कांड), कैकेयी का नदीवाला रूपक (अयोध्या-कांड), भरत का नदीवाला रूपक (चित्रकूट पर श्रीराम से मिलने में), वसंत-ऋतु का सेना की चढ़ाईवाला रूपक (आरएय-कांड), रामचंद्र के गुणों का रथवाला रूपक (लंका-कांड), रावण के युद्ध में सेना का वर्षा-ऋतुवाला रूपक (लंका-कांड), राम-प्रताप का सूर्यवाला रूपक (उत्तर-कांड), ज्ञान-दीपकवाला प्रसिद्ध रूपक एवं विनय-पत्रिका के बहुतेरे रूपक। कहाँ तक लिखें, बहुत रूपक हैं। कहीं-कहीं वाचक आ गया, किंतु हैं वे मुख्यतया रूपक ही।
- (६) इन्होंने श्रीरामचंद्र के न-जाने कितने 'नख-शिख' कहे हैं, श्रीर वे एक-से-एक बढ़िया हैं।
- (७) गोस्वामीजी की उमंग (Enthusiasm) बड़ी ही प्रवक्त थी। रामचंद्र के विषय में जो कोई भूजकर भी कभी अनुचित बात का संदेह तक कर दे, तो उसकी पूर्ण रूप से फटकारे विना यह नहीं मानते थे। पार्वती ने कहीं पूँ छ दिया कि रामचंद्र परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप ही थे, या कोई और १ इतने ही पर शिव ने उन्हें इतना फटकारा कि बस, हद कर दी ! ''एक बात निहं मोहिं सोहानी'' इत्यादि देखिए।

केवट द्वारा श्रीराम के चरण भोए जाने में यह क्या ही विमत्त पहे—

''ऋति ऋानंद उमँग ऋनुरागा; चरन-सरोज पखारन लागा।''

यदि कोई श्रन्य व्यक्ति— मित्र हो या शत्रु—श्रीराम से मिलने चलता था, तो भी यह श्रपनी उमंग में झाकर उसे राम-इरशः जालसा-उछाड में उन्मत्त-सा कर देते थे। यथा—सुती चण, विश्वामित्र, मारीच, विभीषण एवं कुंभकर्ण के उत्साह।

इसी कारण इनका जो मत था, उसे यह बार-बार लिखते थे। जिसकी प्रशंसा करते, उसे सातर्वे श्रासमान पर चढ़ा देते थे, श्रीर जिसकी निंदा करने जगते, उसे पाताल तक पहुँचा दिए विना न मानते थे। यह बात कान्य के कारण थी।

योगी, यती, तपी, विज्ञानी श्रादि के विषय में इन्होंने क्या ही ज़ोरों पर जिस्ता है कि ये सब —

"तरै न विनु सए मम स्वामी: राम, नमामि नमामि नमामी।"

मानो श्रीराम ''बिला शिरकत ग़ैरे व बिला मुज़ाहिमत दीगरे'' केवल इन्हीं के स्वामी थे। वे सब बातें इनकी प्रवल ष्ठमंग एवं अक्रि के प्रमाण हैं।

(म) यद्यपि गोस्वामीकी को हँसी भाती न थी, तो भी कहीं-कहीं प्रच्छुस प्रहसन को इन्होंने जगह दे ही दी है। नारद मोह-वर्णन में गुप्त हँसी की मात्रा विशेष पाई जाती है। यथा—

"जेहि बिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार ; सोइ हम करब, न त्रान कछु, बचन न मृखा हमार।"

नारद के विषय में हर के गयों ने कहा-

"रीभिहि राज-कुँ वरि छवि देखी;इनहिं बरिहिहरि जानि विसेखी।"

रामचंद्र का बचन केवट से---

''सोइ करउ, जेहि नाव न जाई।"

बदमण का सूपनसा से कहना-

"प्रभु समरथ कोशलपुर राजा; जो कञ्ज करइँ उनिह सबु छाजा। जो जेहि मत भावै, सो लेहीं: मिन मुख मेलि डारि कपि देहीं।"

## सप्तिषियों ने पार्वती से कहा-

"गिरि-संभव[तव देह---"

"विलग-विलग ह्रै चलहु सब निज-निज सहित समाज।"

- (१) इन महारमा के सैकड़ों ही पद कहावत के रूप में प्रचित्तत हो गए हैं। छदाहरण देना व्यर्थ है, क्यों कि थोड़ी भी रामायण पढ़ने से सभी कहीं इसके दस-पाँच प्रमाण मिल सकते हैं।
- (१०) गोस्वामीजी ने कई प्रकार की भाषात्रों में सफलता-पूर्वक कविता की। प्रथम तो इन्होंने संस्कृत में भी रजीक बनाए। इनके रजोक बड़े ही रुचिर हैं, त्रीर हिंदी जाननेवाले भी उन्हें श्रिधकांश समक्ष सकते हैं। इन रजोकों में गोस्वामीजी ने विशेषणों का घच्छा प्रयोग किया है। विद्वानों का मत है कि यह संस्कृत के घ्राच्छे ज्ञाता न थे। यह बात विशेषणों के श्रिधक प्रयोग एवं कुछ स्थानों पर न्याकरण की श्रश्चिख्यां श्रा जाने से ठीक प्रतीत होती है—

"सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्।"

इस पद को थोदी-सी संस्कृत जाननेवाला भी बना सकता था। गोस्वामीजी के श्रधिकांश रलोक ऐसे ही हैं।

रामचिरत-मानल में इन्होंने थोड़े-से छंदों की छोड़कर बैसवाड़ी श्रवधी भाषा का प्रयोग किया है। यह कथा-प्रासंगिक प्रंथों की भाषा-सी हो गई है।

इसी का प्रयोग अपने छोटे छंदोंवाले अन्य ग्रंथों में इन्होंने किया है, परंतु कवितावली, इनुमान्-बाहुक एवं संकट-मोचन में ब्रज-भाषा का भी प्रयोग कर दिया है। गीतावली-रामायण और कृष्ण-गीतावली में शुद्ध ब्रज-भाषा ही काम में लाई गई है। विनय-पित्रका में उपर्युक्त सभी भाषाश्चों को लेकर उनम संस्कृतवत् भाषा का भी शिश्रण कर दिया गया है। इतनी भिन्न-भिन्न प्रकार की भाषाश्चों में ऐसी इक्ट्रह रचना करनी इन्हीं महाराज का काम था। तभी तो दासजी ने कहा है—

> "तुलसी, गंग, दुवो भए सुकबिन के सरदार ; इनके काव्यन मैं मिली भाषा विविध प्रकार ।"

हिंदी-साहित्य में विविध भाषात्रों का सफज प्रयोग करनेवाचा ऐसा भारी भावार्य दूसरा नहीं हुआ।

(११) स्थान और विषय के श्रनुसार समुचित शब्दों का प्रयोग तो कोई इन महाकवि से सीख ले। यथा—

"सिवहिं विलोकि ससंक्यो मारू।"

"स्त्रविह विलाभ संसक्त्या मारू।"
"स्त्रहि देखि मदन भय माना ; दुराधर्ष, दुर्गम, भगवाना।"
"बिकसे सरिन बहु कंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा।"
इनमें भौरों को गुंजार शब्दों ही में सुन बीजिए।
सीता-स्वयंवर में—

"सिमिटे सभट एक-ते-एका।"

इसी प्रकार 'पतियानि', 'दलकि डठी', 'धुन्नाँ देखि खरदूपन केरा' इत्यादि **हैं**।

- ( १२ ) गोस्वामीजी अनुप्राप्त को बहुत आदर नहीं देते, श्रथच इसका स्वल्प प्रयोग ही करते थे। इन्होंने बमक का बहुत कम प्रयोग किया है। इनकी भाषा में बाह्याडंबर नहीं होता था। फिर भी वह बहुत ही सराहनीय है।
- (१३) इन्होंने बहुत स्वतंत्रता के साथ सब प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। फ्रारस्री, ध्ररबी, संस्कृत श्रीर ठेठ ग्राम्य भाषाश्रों तक के शब्द इनकी रचना में बहुत-से पाए जाते हैं। ग्राम्य शब्दों का स्यवहार इन्होंने ऐसी योख्यता से किया है कि उन प्रयोगों से इनकी भाषा की रोचकता श्रीर भी बढ़ गई है।
  - ( १४ ) गोस्वामीजी उमंग या हर्ष के समय प्रायः इतर छंद

जिसते थे, परंतु इनके ये छंद बहुआ दोहे-चौपाइयों से शिथिज हैं। इक छंद मनोहर भी हैं। जब यह उसंग में आकर छंद जिसते हैं, तो बहुधा उस दोहे या चौपाई का अंतिम शब्द, जिसके पीछे छंद होता है, छंद के आदि में जिस्स देते हैं। यह बिनती, युद, विवाह, उत्सव आदि की कथा में प्रायः छंद जिसते थे। अयोध्याकांड में इन बातों का अभाव-प्रा है, अतः उसमें छंद भी बहुन ही कम हैं। जंका-कांड और बाज-कांड में छंद बहुत हैं। उत्तर-कांड और आरएय-कांड में भी स्तुति-विषयक छंद विशेषता से हैं।

(१४) महात्मा तुलसीदास-सरीखे महाकवि के गुणों का समुचित वर्णन करना हमारी शिथिल लेखनी श्रीर स्वल्य शक्ति से परे हैं। इनकी रचनाओं के प्रतिपृष्ठ, प्रतिपंक्ति, वरन् प्रतिशब्द में चमरकार देख पड़ता है।

यों तो जैसे सगुद्ध में रस्त, मकर और विष, सभी होते हैं, वैसे ही इन महारमा के कान्य-महामागर में भी दो-चार दोष यदि हूँ इने से कहीं निकल आवें, तो उसमें आश्चर्य ही क्या है ? परंतु वास्तव में, इस समय हिंदू-जाति का वास्तविक अवलंब जितना तुलसी-कृत रामायण तथा उनके अन्य प्रंथ हो रहे हैं, उतना सहारा आकाश-पाताल हूँ इने पर भी और कहीं नहीं मिल सकेगा। साधारण कवियों के गंदे और विषयवासना-पूर्ण कान्य पड़ने से चाहे अच्छा भले ही क्यों न जगे, परंतु चित्त में विकार शरक हुए विना नहीं रहता। इधर जितनी देर तक इन महारमा के प्रंथ-रस्नों का परिशीलन किया जाता है, उतने समय के बिये पाठक मानो इस संसार की तुच्छ बातों के परे होकर उच्च विचारों, उच्च कमों और उच्च अभिजाषाओं का पात्र बन जाता है। ऐसे कवि-कृत-चूहामणि पर उन्त प्रकार के लांछन बगाना कृतव्तता की पराहाण्डा समम्मनी चाहिए। एक यह भी बात है कि तुलसीदास

श्रापने समय के प्रतिनिधि किव थे, सो हिंदुशों में इस काज जैसे विचार प्रचित्त थे, उनकी छाया इनकी रचनाशों में भी स्वाभाविक थी। इनका साहित्य उच्च हिंदू-विचारों का दर्पण है। वास्तव में हिंदू-समाज का पूर्ण संगठन उस काज जैसे विचारों से संभव था, वैसे ही श्रापने कहे हैं। हिंदू-समाज को श्रापने जैसा बनाया, वैसा ही वह श्राज है, इसमें इनका नहीं, वरन् पीछे के सुधारकों का दोष है, जो श्रपने-श्रपने समयानुसार समाज को उन्नत न कर सके।

अपर लिखा जा चुका है कि गोस्वामीजी की रचना कई प्रकार की हुई है। रामचरित-मानस, जानकी-मंगल, कल्लि-धर्माधर्म-निरूपण एवं इनुमान्-चालीसा की शैली एक भाँति की है, तथा कवितावली. इनुमान्-बाहुक श्रीर संकट-मोचन की दूसरे प्रकार की । राम-गीतावली श्रीर कृष्ण-गीतावली की तीसरी ही शैली है। दोहावली श्रीर सतसङ्घे चौथी रीति पर बनी हैं। विनय-पश्चिका का ढंग एक पाँचवें ही केंडे का है। भिन्न-भिन्न प्रकार के ग्रंथों में कविता शैली बराबर बदलती गई है, पर अनकी विशेषता की छाप सब पर दूर से ही दिष्ट-गोचर होती है। इनके जो विचार और सिद्धांत हैं, वे इनके सभी ग्रंथों में, स्पष्ट रूप से, सौ-सौ, पचास पवास बार दोहरा-दोहराकर, कई प्रकार से, कहे गए हैं। इसको कई ग्रंथों के विषय में, जो इनके रचे प्रसिद्ध हैं, संदेह हुआ करता था कि कदाचित् छन्हें किसी श्रन्य कवि अथवा कवियों ने इनके नाम से बना डाबा हो। इस कारण हमने श्रायंत प्रामाणिक ग्रंथों को छोड़ श्रीर सभी पुस्तकों की जाँच बड़ी ही कड़ाई से की। श्रंत में इमें अधिकांश के विषय में पूर्ण विश्वास हो गया कि वे श्रवश्य इन्हीं महारमा तुलसीदास के रचे हुए हैं। यह विषय ज्योरेवार भ्रन्यत्र विखा जा चुका है।

भधिक क्या कहें, हमारी स्वल्प बुद्धि के श्रनुसार महारमा

तुजसीदास से बढ़कर कोई किंवि, हमारी जानकारी में, कभी, किसी भी भाषा में, संसार-भर में, कहीं नहीं हुआ। हनमें एक तो कोई दोप है ही नहीं, श्रीर जो दो-चार हैं भी, वे एक प्रकार से गुण ही कहे जा सकते हैं। जब तक हिंदू-जाति पृथ्वी-मंडल पर वर्तमान है, तब तक महात्मा तुजसीदास का नाम सदा श्रमर रहेगा। इनकी रचना तथा भिक्त से चित्र की शुद्धि जितनी हो सकती है, हतनी श्रन्य किंव की किंवता से होनी किंठन है। गोस्वामीजी की रचना के उदाहरया श्रागे दिए जाते हैं—

## दोहावली

सपने होय भिस्तारि नृप, रंक नाकपति होय: जागे हानि न लाभ कछ, तिमि प्रपंच जिय जोय ॥ १ ॥ दीप-सिस्ता-सम जुवति-तन, मन, जिन होसि पतंग : भजहि राम तजि काम, मद, करहि सदा सतसंग ॥ २ ॥ ताहि कि संपति सकुन सुभ, सपनेह मन विसराम : भूत-द्रोह-रत, मोइ-बस, राम-बिमुख, रत काम ॥ ३ ॥ नीच निरादर ही सुखद, श्रादर सुखद बिसाब : कदली बदली बिटप गति, पेखह पनस रसाल ॥ ४ ॥ होत भन्ने के अनभन्ने, होइ दानि के सुम; होड़ कुपून सपूत के, ज्यों पावक में धूम ॥ ४ ॥ बरिस बिस्व इरिस्ति करत, इरत ताप, श्रघ प्यास : तुलसी दोष न जलद को, जो जल जरे जवास ॥ ६ ॥ सारद्वा को स्वाँग करि, कुकर की करत्ति ; तलसी तापर चाहिए, कीरति, बिजय, बिभूति॥ ७॥ लोक-रीति फूटी सहै, आंजी सहै न कोइ ; तुखसी जो आँजी सहै, सो आँधरो न होड़ ॥ = ॥

सचिव, बद, गुरु तीनि जहँ प्रिय बोजिहिं भय-स्रास ; राज, देह स्ररु धरम को होय बेगि ही नास ॥ ६ ॥ सरनागत कहँ जे तजिहिं निज स्ननहित स्रनुमानि ; ते नर पामर पापमय, तिन्हैं बिजोकत हानि ॥ १० ॥

#### कवित्त-रामायण

श्रवधेस के द्वार सकार गई सुत गोद मैं भूवति ही निकसे : श्रवलोकिहीं सोच विमोचन को ठिंग-सी रहि, जे न ठगे, धिक-से । तुलसी मन-रंजन रंजित श्रंजन नैन सु खंजन-जातिक-से : सजनी सिंस में समसील हुने नव-नील सरोहर-से-बिकसे ॥ १ ॥ पग नृपुर श्री' पहुँची कर-कंत्रनि, मंजु बनी मनिमाल हिए ; नवनील कलेवर पीत भाँगा भन्नकों, पुलकों नृप गोद लिए। श्चरबिंद-सों भारत रूप मरंद् श्रनंदित कोचन-भूंग पिए: मन में न बस्यो श्रस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए॥ २॥ तन भी दुति स्याम सरोरुइ, लोचन कंज की मंजुलताई हरें : श्रति मंदर सोइत धृरि-भरे, छुबि भृरि श्रनंग की दूरि धरें। दमकें देंतियाँ दुति दामिनि ज्यों, किलकें कल बाल-विनोद करें: श्रवधेस के बालक चारि सदा तुलमी मन-मंदिर में बिहरें॥ ३॥ बिध्य के बासी उदासी तपीवतधारी महा बिनु नारि दुखारे; गौतम-तीय तरी तुलसी, सो कथा सुनि में मुनि वृंद सुखारे। हैं हैं सिका सब चंद्रमुखी पासे पद मंजुल कंज तिहारे; कीन्हीं भली रघुनायक जू, करुना करि कानन को पगु धारे ॥ ४ ॥ जो दससीस महीधर-ईस को बीस भूजा ख़ुक्ति खेलनहारी ; कोकप, दिगाज, दानव, देव, सबै सहमैं सुनि साहस भारो। बीर बड़ो बिरदेत बली, अजहुँ जग जागत जासु पँचारो ; सो इनमान इन्यो मुठिका, गिरिगो गिरिराज ज्यों गाज को मारो ॥ ४ ॥ सूमत द्वार श्रमेक मतंग जँजीर-जरे, मद श्रंबु चुचाते; तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गौनहुँ ते बढ़ि जाते। भीतर चंदमुखी श्रवलोकत, बाहर भूप खड़े न समाते; ऐसे भए तो कहा तुलसी, जु पे जानकीनाथ के रंग न राते॥६॥ कानन, भूभर, बारि, बयारि, महाबिष, ज्याधि, दवा श्रति घेरे; संकट कोटि जहाँ तुलसी सुत, मातु, पिता, हित, बंधु न नेरे। राखिहें राम कृपालु तहाँ, हनुमान-से सेवक हैं जिहि केरे; नाक, रसातल, भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे॥७॥

### विनय-पत्रिका

केसव, कि न जाय, का कि ए ?
देशत तव रचना विचित्र श्रात, समुक्ति मन हि मन रहिए।
सून्य भीति पर चित्र रंग निर्दे तनु विनु जिल्ला चितेरे;
धोए मिटै न मरे भीति, दुल पाइय यहि तनु हेरे।
रिकर नीर, बसै श्रात दास्त मकर रूप तेहि माहीं;
बद्दन-हीन सो ग्रसी चराचर, पान करन जे जाहीं।
कोड कह सत्य, भूठ कह कोज, जुगल प्रवत्न किर माने;
तुलासिदास परिहरें तीनि श्रम, सो श्रापुन पहिचाने॥ १॥
जाके प्रिय न राम बैंदेही.

सो झाँदिए कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही।
तज्यो पिता प्रहताद, विभीषन बंधु, भरत महतारी;
बिक्ष गुरु तज्यो, कंत ब्जबनितिन, भे सब मंगलकारी।
नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेब्य नहीं जौं;
श्रंजन कहा श्रांखि जेहि फूटै, बहुतक कहीं कहाँ जौं।
तुलसी सो सब भाँति परमहित प्ज्य प्रान ते प्यारो;
नासों होह सनेह राम-पद, एतो मतो हमारो॥ २॥

#### ह्नुमान-बाहुक

घेरि लियो रोगनि, कुलोगनि, कुलोगनि ज्यों, बासर जलाद घनघटा धकिनाई है;

करुनानिधान हनुमान महाबलवान,

हेरि, हॅसि, हॉकि फूँकि फौजे तें उड़ाई है। बरमत बारि पीर जारिए जवासे जस,

रोष बिनु दोष धूम मूल मिलनाई है ; खाए हुने तुलसी कुरोग गाँड राकसिनि,

केसरी-किसोर राखे बीर बरियाई है॥ ९ ॥ पाँय-पीर, पेट-पीर, बाहु-पीर, सुख-पीर,

जरजर सकल सरीर पीर-मई है; देव, भूत, पितर, करम, खल, काल, ग्रह,

मोदिं पर दवरि दमानक-सी दई है। हों तो बिन मोज ही बिकानो बिल बारे ही तें,

त्रोइ राम-नाम की जलाट जिल्लि खई है; इंभज के किंकर विकल बूड़ें गोखुरनि, हाय रामराय ऐसी हाल कहूँ भड़े है।। २॥

राम-चरित-मानस ( रामायण )

सीतारामगुण्यामपुर्यारर्यविद्वारिणौ

वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ॥ १॥ उद्भवस्थितिसंहारकारियाँ क्रोशहारियाम्; सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवञ्जभाम्॥ २॥ कुंद-हंदु-सम देह, डमा-रमन करुना-प्रयन; जाहि दोन पर नेह, करड कृपा मद्न-मयन॥ ३॥ बंदुउँगुरु-पर्-कंज, कृपा-सिंधु नर-रूप हरि; महामोह-तम-पुंन, जासु बचन रवि-कर-निकर॥ ४॥

वंदर्वे गुरु-पद - पदुम - परागा ; सुरुचि सुवास सरस श्रनुरागा।
श्रमियमूरिमय चूरन चारू ; समन सकत भव-रुज-परिवारू।
सुकृत संभुतन बिमल विभूती ; मंजृत मंगल - मोद - प्रसृती।
जन-मन मंजु मुकुर मल-इरनी ; किए तिलक गुन-गन-बम-करनी।
श्रीगुरु-पद-नख-मिन-गन-जोती ; सुमिरत दिन्य दृष्टि हिय होती।
दलन मोइ-तम सो सुप्रकासू ; बढ़े भाग हर श्रावह नासू।
उघरिं विमल बिलोचन ही के ; मिटिं दोष-दुख भव-रजनी के।
सुभाई राम-चरित-मिन-मानिक ; गुपित प्रगट जह जो जेहि स्नानिक।

जथा सुद्यंजन श्राँजि हग, याधक सिद्ध सुजान ;

कौतुक देखिंह रील बन, भूतल भूरि निधान।
गुरु-पद-रज मृदु मंजुल श्रंजन ; नयन-श्रमिय - इग-दोष-निभंजन ।
तेहि करि बिमल बिबेक बिलोचन ; बरनउँ राम-चिरत भव-मोचन।
बंदउँ प्रथम महीसुर-चरना ; मोह-जितत संसय सब हरना।
सुजन-प्रमाज सकल गुन-खानी ; करडँ प्रनाम सप्रेम सुवानी।
साधु-चरित सुभ सरिस कपासू ; निरस, विसद, गुनमय फल जासू ।
जो सिंह दुख पर-छिद्र दुरावा ; बंदनीय जेहि जग जसु पावा।
सुद - मंगलमय संत - समाजू ; जो जग जंगम तीरथ - राजू।
राम-भगति जहँ सुर सिर-धारा ; साम श्रह्मा - विचार - प्रचारा।
बिधि-निषेधमयकलि-मल-हरनी; करम-कथा रिब - नंदिनि बरनी।
हरि-हर-कथा बिराजित बेनी ; सुनत सकल मुद - मंगल देनी।
बट-बिस्वासु श्रचल निजधर्मा ; तीरथराज समाज सुकर्मा।
सबह सुलम सब दिन सब देसा; सेवत सादर समन कलेसा।
श्रक्थ. श्रुक्षोंकिक तीरथराज ; देह सद्य फल प्रगट प्रभाऊ।

सुनि समुक्तिहें जन मुदित मन, मजिहि श्रति अनुराग ; जहिं चारि फल श्रद्धत-तनु साधु-समाज पराग । बालमीकि, नारद, घटजोनी ; निज-निज मुझनि कही निज होनी । जबचर, थलचर, नभचर नाना ; जे जड़ - चेतन जीव जहाना ।
मित, कीरित, गित, भूति भलाई ; जब, जेहि जतन, जहाँ जेहि पाई ।
सो जानब सतसंग-प्रभाऊ ; लोकहु बेद न श्रान हपाऊ ।
बिनु सतसंग बिबेक न होई ; राम-कृषा बिनु सुल्लभ न सोई ।
सतसंगित सुद्द-संगल-सूला ; सोह फल मिघि सब साधन फूला ।
सठ सुधरिह सतसंगित पाई ; पारस परिस कुधातु सोहाई ।
बिधि-बस सुजन कुसंगित परिहां; फिन मिन सम निज गुन श्रनुसरहीं ।
बिधि-हरि-हर-कबि-कोविद-बानी ; कहत साधु-मिहमा सकुचानी ।
सो मोसन कहि जात न कैसे ; साक-बिनक मिन-गन-गुन जैसे ।

बंदड संत समान चित, हित-श्रनहित नहिं कोड ; श्रंजिबिगत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोड । संत सरबा-चित जगत-हित जानि सुभाव सनेहु ; बाब-बिनय सुनि, करि कृपा राम-चरन-रति देहु ।

बहुरि बंदि खब-गन सितभाए; जे बिन काज दाहिनेहु बाँए।
पर-हित-हानि लाभ जिन्ह केरे; उजरे हरण, विषाद बसेरे।
हरि-हर - जस - राकेस-राहु-से; पर-प्रकाज भट सहसवाहु - से।
जे पर-दोष जखिंह सहसाखी; पर-हित घत जिनके मन माखी।
तेज कृसानु, रोस महिषेसा; अव-प्रवगुन - धन - धनी भनेसा।
हद्य कंतु-सम हित सब ही के; कुंभकरन सम सोवत नीके।
पर श्रकाजु लगि तनु परिहरहीं; जिमि हिम-उपल कृषी दिल गरहीं।
बंदह संल, जस सेष सरोषा; सहसबदन बरनह पर - दोषा।
पुनि प्रनवउँ पृथुराज समाना; पर-श्रव सुनह सहसदस काना।
बहुरि सक-सम बिनवउँ तेही; संतत सुरानीक हित जेही।
बचन-बज्र जेहि सदा पियारा; सहस - नयन पर - दोषा निहारा।

वदासीन-श्ररि-मीत-दित, सुनत जरहिं खब रीति ; जानु पानि जुग जोरि जन बिनती करडँ सप्रीति । मैं अपनी दिसि कीन्द्र निहोरा; तिन्ह निज श्रोर न लाष्ट्रब भोरा। बायस पिलश्रह श्रांत श्रमुरागा; होहि निरामिष कबहुँ कि कागा। बंदउँ संत - श्रमजन - चरना; दुख-प्रद उभय, बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं; मिलत एक दारन दुख देहीं। उपजिह एक संग जल माहीं; जलज,जोक जिमि, गुन बिलगाहीं। सुधा-सुरा-सम साधु-श्रसाधू; जनक एक जग जलिघ श्रगाधू। भल-श्रनभल निज-निज करतूती; लहत सुजस, श्रपलोक बिभूती। सुधा, सुधाकर, सुरसि साधू; गरल,श्रनल,किलमल, सरि, ब्याधू। गुन-श्रवगुन जानत सब कोई; जो जेहि भाव, नीक तेहि सोई।

भलो भलाई पे जहरू, लहरू निचार्हा नीचु;

सुधा सराहिय श्रमरता, गरब सराहिय मीचु।

खल श्रघ श्रान,साधु गुन गाहा; उभय श्रपार श्रद्ध श्रवगाहा।

तेहि ते कछु गुन-दोष बखाने; संग्रह स्थाग न बिनु पहिचाने।
भलेड पोच सब बिधि उपजाए; गिन गुन दोष बेद बिलगाए।
कहिं बेद, हतिहास, पुराना; बिधि-प्रपंच गुन-श्रवगुन-साना।
दुख-सुख,पाय-पुन्य दिन-राती; साधु-श्रदाधु, सुजाति-कुजाती।
दानव-देव, ऊँच श्रोर नीचू; श्रमिय - सजीविन, माहुर - मीचू।
माया-बूझ, जीव-जगदीसा; लिच्छ-श्रलच्छि, रंक-श्रवनीसा।
कासी-मण, सुरसि क्रमनासा; मरु - माखव, महिदेव - गवासा।
सरग-नरक, श्रनुराग-विरागा; निगम-श्रगम, गुन-दोष-विभागा।

जड़ चेतन, गुन-दोषमय, बिस्व कीन्द्र करतार;

संत-हंस गुन गहिंह पय परिद्वि बारि-बिकार।
स्वल ह करिंह भल पाइ सुसंगू; मिटद्द न मिलन सुभाव अभंगू।
लिख सुबेष लग बंचक जेऊ; बेप - प्रताप प्रिअदि तेऊ।
उघरिंद श्रंत, न होइ निबाहू; कालनेमि जिमि रावन राहू।
कियहु कुबेषु साधु-सनमानू; जिमि जग जामवंत, हनुमानू।

हानि कुसंग, सुसंगिति जाहू; जोकहु बेद बिदित सब काहू।
गगन चढ़ रज पवन-प्रसंगा; कीचिह मिलड़ नीच जल संगा।
साधु-श्रमाधु-सदन सुक-सारी; सुमिरिह राम, देहि गनि गारी।
धूम कुसंगित कारिख होई; लिखिय पुरान मंजु मिस सोई।
सोइ जल-श्रनल श्रनिल-संघाता; होह जलद जग-जीवन-दाता।

ग्रह, भेषज, जल, पवन, पट, पाइ कुनोग, सुत्रोग; होहिं कुबस्तु सुबस्तु जग, लखिं सुलच्छन लोग। सम शकास तम पाख दुहुँ, नाम-भेद विधि कीन्ह; सिल-पोषक, सोषक समुक्ति, जग जल-त्रपजस दीन्द् ⊗।

सीय-राममय सब जग जानी ; करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी । जानि कृपा करि किंकर मोहू ; सब मिलि करहु, छाँडि छल छोहू । निज बुधि-बल-भरोम मोहिं नाहीं ; ताते बिनय कर हँ सब पाहीं । करन चहु हैं रघुपति-गुन-गाहा ; लघु मित मोरि, चरित प्रवगाहा । सूफ न एकड थाँग द्याऊ ; मन मित रंक, मनोरथ राऊ । मिति श्रित नीचि,ऊँचि रुचि श्राछी ; चहिय श्रमिय जग जुरह न छाछी । छिमहिंह सज्जन मोरि दिठाई ; सुनिहिंह बाल-चचन मन लाई ।

भनित मोरि सब गुन-रहित, बिस्व बिदित गुन एक ;

सो बिचारि सुनिहहिं सुमिति, जिन्हके बिमल बिबेक ।
यहि महँ रघुपति नाम हदारा ; श्रति पावन, पुरान सुति-सारा ।
मंगल - भवन, श्रमंगलहारी ; उमा-सहित जेहि जन्त पुरारी ।
भिनत बिचित्र सुकबि-कृत लोऊ ; राम-नाम-बिनु सोह न सोऊ ।
बिधु-बदनी सब भाँति सँवारी ; सोह न बसन बिना बर नारी ।
सब गुन-रहित कुकबि-कृत बानी ; राम-नाम-जस श्रंकित जानी ।
सादर कहहिं सुनहिं बुध शाही ; मधुकर सरिस संत गुन-प्राही ।

<sup>🕸</sup> दोनो पत्तों में प्रकाश ऋौर तम वास्तव में न्यूनाधिक हैं।

जदिष किवत-रस एकड नाहीं; राम-प्रताप प्रकट यहि माहीं। सोइ भरोस मोरे मन बाबा; केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। धूमठ तजद सहज करुबाई; श्रगरु - प्रसंग सुगध बसाई। भनित भदेस, बस्तु भित बरनी; राम - कथा जग - मंगल - करनी।

स्याम सुरभि, पय बिसद श्रति गुनद करहिं सत्र पान ;

गिरा प्राम्य, सिय-राम-जस, गावहिं सुनिहं सुजान।
मिन-मानिक-मुकुता-छिब जैसी , श्रिह गिरि-गज-सिर सोह न तैसी।
नृप-किरीट, तरुनी-तनु पाईं ; लहिं सकत्त सोभा श्रिधकाईं।
तैसेहि सुकिब किवित बुध कहहीं ; उपजिहें श्रनत, श्रनत छिब लहहीं।
भगत-हेतु विधि-भवन बिहाईं ; सुमिरत सारद श्रावित धाईं।
राम-चिरित-सर बिनु श्रम्हवाए ; सो स्रम जाह न कोटि हपाए।
किब-कोबिद श्रस हदय बिचारी ; गाविं हिरि-जस किब-मज-हारी।
कीन्हें प्राकृत-जन गुन गाना ; सिर धुनि गिरा जागि पछिताना।
हृद्य सिंधु प्रति सीपि समाना ; स्वाती सारद कहिं सुजाना।
जो बरसह बर बारि बिचाक ; होहं किवित मुकुता-मिन चाक ।

जुगुति वेधि पुनि पोहियहि, रामचरित बर-ताग ; पहिरहिं सज्जन बिमन्न ष्टर, सोभा श्रति श्रनुराग ।

# वेद-स्तुति

जय सगुन-निर्गन इप राम, अनूप भूप-सिरोमने ;
दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रवल खल भुज-बल इने ।
श्रवतार नर संसार-भार विभंजि दारुन दुख दहें ;
जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक्त-सिक्त नमामहे ।
तुव विषम माया वस सुरासुर, नाग, नर, श्रग, जग इरे ;
भव-पंथ श्रमत स्रमित दिवस-निसि काल कर्म गुननि भरे ।
जे नाथ करि करुना विकोके त्रिबिध दुख ते निर्बहे ;
भव-खेद छेदन-दच्छ इम कहँ रच्छ राम नमामहे ।

जे ज्ञान-मान-बिमत्त तव भव-इरनि भक्ति न श्रादरी; ते पाइ सुर-दुर्लभ पदादि परत इस देखत हरी। बिस्वास करि सब त्रास परिहरि दास तुव जे होइ रहे ; जिप नाम तुव बिनु स्नम तरहिं भव नाथ राम नमामहे। जे चरन सिव-म्रज-पूज्य रज सुभ परिस मुनि-पतिनी तरी ; नख-निर्गता सुनि-बंदिना त्रै जोक्य पावनि सुरसरी। ध्वज-कुबिस-श्रंकुस-कंज-जुन बन फिरत कंटक जिन लहे ; पदःकंज द्वंद सुकुंद राम रमेस निस्य भजामहे। श्रब्यका मुलमनादि तरु त्वक चारि निगमागम भने ; षट कंथ, सास्ता पंचिंबस, श्रनेक पर्न, मुमन घने। फल जुगुल विधि कटु मधुर बेलि श्रकेलि जेहि श्रास्तित रहे ; पल्लवित, फूजत, नवल नित संसार-बिटप नमामहे। जे बूझ ध्रजमद्वेतमनुभवगम्य मन पर ध्यावहीं; ते कहडू जानहु नाथ इस तुव सगुन जस नित गावहीं। करुनायतन प्रभु सद्गुनाकर देव यह वर माँगहीं; मन-बचन कर्म बिकार तिज तुव चरन हम श्रनुरागहीं।

# महात्मा सूरदास

सूरदास ने बिरच सूरसागर ऋति भारी ; ऋष्ण-भक्ति की लिलत लहर जग में बिस्तारी। लिया विषय जो हाथ, दूर तक उसे निबाहा ; एक न छोड़ा भाव, शब्द-सागर ऋवगाहा।

कर त्र्यमित विषय वरिण्त विशद सभी पाम सुंदर कहे, त्र्यब कवियों के हित ये सभी इस कवि के जूठे रहे।

सूरदास की गणना श्रष्ट-छाप श्रथीत् वन के आठो कवीशवरों में हैं। उन आठ कवियों के नाम ये हैं—सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुनदास और नंददास। इनमें प्रथम चार महाप्रभु श्रीवरुक्षभाचार के और अंतिम चार श्रीस्वामी विट्ठक्षनाथ के सेवक थे। वज-भाषा के अरुणोद्य-काक में, वज में, वे श्राठो कवि हो गए हैं, और सभी ने पदों द्वारा श्रीकृष्णचंद्र श्रानंदकंद के यश का कीतंन किया।

स्रदास का जन्म, संवत् १४३४ विक्रभीय में हुन्ना, श्रीर संवत् १६४२ वि॰ में उनकी मृत्यु हुई। वल्जभीय संप्रदाय के प्रंथों से ज्ञात हुन्ना है कि श्राप वल्जभाचार्य से दस-ग्यारह दिन छोटे थे तथा सं० १६४२ में शरीर छोड़नेवाले बिट्टजनाथ से कुछ ही पहले स्वर्गवासी हुए थे। बाबू राधाकृष्णदास ने जिला है— ''मुक्ते उनही श्रवस्था जगभग श्रस्ती वर्ष की होने का पक्षा प्रमाण मिजा है।'' पर वह पक्षा प्रमाण क्या है, सो उनहींने नहीं जिला।

जनम-विषयक प्रमाणा में हो वक्तब्य है कि सूर-सारावजी के विषय में सूरदास ने स्वयं उसी प्रंथ का १००२ नंबर का छंद यों जिला है—

"गुरू-प्रसाद होत यह दरसन, सरसठि बरस प्रवीन , शिव-विधान तप करेंड बहुत दिन तऊ पार नहिं लीन ।"

सूर-सारावली एक प्रकार से सूरसागर की सूची कही जा सकती है, श्रीर यह भी जान पड़ता है कि सूरसागर के समाप्त होने के कुछ ही दिन पश्चात् बनाई गई होगी। यह भी कहा गया है कि यह किसी श्रन्य सूरदास की रचना है। स्रदास ने साहित्य-बहरी नाम की एक श्रीर पुस्तक बनाई, श्रीर उसमें छाँटकर सूरसागर में लिखित एवं श्रन्य दष्ट-कूट पदों का संग्रह किया। जान पड़ता है, स्रसागर बन जाने के कुछ ही दिन पश्चात् या पूर्व यह ग्रंथ भी बना होगा। इसमें स्रदास ने संवत् यों दिया है—

"मुनि पुनि रसन के रस लेख; दसन गारी-नंद को लिखि, सुबल संबत पेख। नंदनदन-मास, छयते हीन तृतिया बार; नंदनंदन जनमते हैं वाण सुख आगार। तृतिय ऋत्त सुकर्म जोग विचरि 'सूर' नबीन; नंदनंदनदास हित साहित्य-लहरी कीन।"

सुनि = ७, रसन = ० ( जिसमें कोई रस नहीं, स्थात् जो कुछ भी नहीं, याने सून्य है। रसन से रसना मानकर इसका प्रयोजन दो का स्रंक भी कहा गया है।) रस = ६, दसन गौरीनंद = १, = १६०७; या १६२७, नंदनंदन-माप = वैशाख ( मधु ); छ्यते-हीन तृतीया = अध्य-तृतीया; तृतीय ऋष = कृत्तिका नष्त्र ; सुकर्म-जोग। अतः यह विदित हुआ कि साहित्य-जहरी संवत् १६०७ या १६२७ वि० में जिस्तो गई। यह ऊपर कहा जा चुका है कि यह सूर- सारावजी के साथ-ही-साथ जिली गई होगी। श्रतएव इस के जिल ने के समय भी स्रदास की श्रवस्था ६७ साज की थी। परंतु इम हिसाब में यह मान जिया गया है कि स्र-सारावजी श्रीर साहित्य-जाहरी एक ही समय में बनीं। यह श्रनुमान ऐसा इह नहीं कि इस पर निश्चयात्मक रीति से कोई कुछ कहे। संभव है, अरहोंने साहित्य-जाहरी स्रसागर के कुछ ही पोछे बनाई हो, श्रीर स्र-पारावजी बनाने का विचार उनके चित्त में बहुत दिन पीछे उठा हो। यह जान पड़ता है कि स्रदास ने स्रसागर खुदावस्था में समाप्त किया होगा, नयोंकि वह सइसों पद बना चुकने के पीछे स्र-सारावजो बनाने जगे थे, श्रीर वे सब पद स्रसागर में ही सिक्षविष्ट थे। स्र-सागर में पद पीछे से भी बढ़ते गए होंगे।

स्रदास जिखते हैं, उनके गुरु श्रीवल्बभाचार्य महाप्रभु थे, श्रीर श्रीगोस्वामी बिद्वजनाथ ने उनको श्रव्ट-छाप में रक्खा । यथा—

"श्रीवल्त्रम गुरु-तत्त्व सनायो लीला-भेद वतायो।"
"थिप गोसाई करी मेरी त्राठ मध्ये छाप।"
( सूर-सारावली नं० ११०२)

भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने बिखा है कि श्राचार्यजी के जन्म पृयं मरण्काल संवत् १४३४ एवं १४८० वि० ये, श्रीर गोस्वामीजो के १४७२ पृवं १६४२ वि० । सूर का मरण-काल भी संवत् १४७२ वि० से बहुत पीछे होगा, क्योंकि उस संवत् में जन्म ग्रहण करके गोस्वामीजो ने बहुत दिनों में प्रतिष्ठा प्राप्त की श्रीर तब श्रपने चार शिष्यों के साथ सूरदास को श्रष्ट-छाप में रक्ला होगा। श्रतः इप हिसाब से भी सूरदास के जन्म श्रीर मरण-काल १४३४ श्रीर १६४२ के लगभग ठउरते हैं।

श्रीगोस्वामी बिट्ट बनाय के पुत्र गोकु बनाय ने 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता' नाम की एक पुस्तक कढ़ी। भक्तमाल में भी बहुत भक्तों की जीवनियाँ दी गई हैं। इन दोनो पुस्तकों में सूरदास का वृत्तांत जिला है, परंतु वह बहुत छोटा होने के कारण संतोषजनक नहीं। सूरदास के वंश ह्रखादि के विषय में कुछ गड़बड़
पड़ गई है। वह दो प्रामाणिक पुस्तकों में दो प्रकार जिला हुआ
है। सूरदास-कृत 'सूरदास के दृष्ट-कूट'-नामक पुस्तक में किवि-वंश
वर्णित है। हससे विदित होता है कि इनका पूर्व-पुरुष प्रार्थजगोत्रीय जगात-वंश का ब्रह्माय-नामक व्यक्ति था। उसके वंश में
हरिचंद बड़ा विख्यात हुआ। उसका पुत्र आगरे में रहा, जिसके
सात पुत्र हुए। उनके नाम थे—कृतचंद, हदारचंद, रूपचंद,
बुद्धिचंद, देवचंद, प्रबोधचंद और सूरजचंद। सातवाँ पुत्र सूरजचंद
ही हमारे विख्यात कवि सूरदास थे। सूर के सब भाई शाह से
युद्ध करके परमगित को प्राप्त हुए। सूरजचंद अधे थे, श्रतः वह एक
कुएँ में जा पड़े, और छ दिन तक उसी में पड़े रहे। किसी ने उनकी
पुकार नहीं सुनी। सातवें दिन यदुपित ने उन्हें बचाया। यथा—

"परो कूप, पुकार काहू सुनी ना संसार: सातएँ दिन आय जदुपति कियो आपु उधार। दिब्ध चख दें, कही, सिसु, सुनु जोग-वर जो चाइ: हों कही, प्रभु-भगति चाहत सत्रु-नास सुभाइ। दूसरो ना रूप देखों देखि राधा-स्याम: सुनत कहना-सिंयु भाखी, एवमस्तु सुधाम। प्रवल दिन्छन विप्र-कुल ते सत्रु ह्वे है नास, आखिल बुद्धि, विचार, विद्या, मान माने मास।"

इस लेख के अनुसार सूरदास भाट सिद्ध होते हैं। यहाँ शत्रु का श्रथं मुसलमान बादशाह है, क्योंकि उन्हों से लड़कर सूर के सब भाई मारे गए थे। वरदान फलतः यह हुआ कि दिख्या के पेशवा-राजा शत्रु-नाश करेंगे। उस समय न मरहटों का कुछ भी बल था, न शिवाजी तक—जो चित्रय-राजा थे—हत्यन्न हुए थे। तो फिर पेशवाओं का, जो पीछे साहूजी के सचिव हुए, इतना प्रचंड श्रभ्युद्य सोचना कि वे मुसलमानों को परास्त करने में कभी समर्थ होंगे (जेसा कि श्रंत को वे हुए), किसो का काम न था। इस-लिये स्पष्ट प्रकट है कि त्रे छंद सुरदास के बनाए हुए नहीं। हमारा ख़याल है कि उनसे लगभग दो सौ वर्ष पीछे, पेशवाश्रों का श्रभ्यदय श्रीर मुग़र्जों का पतन देखकर, किसी ब्रह्मभट्ट ने लगभग बालाजी-बाजीराव के समय में वे छंद बनाकर सुरदाम की कविता में रख दिए। इन छंदों के कपोल-कल्पित होने का दूसरा बड़ा भारी प्रमाण यह है कि मियाँसिंह ने भक्त-विनोद में सुरदास को बाह्मण कहा है। इसी प्रकार चौरासी वार्ता श्रौर भक्त विनोद में शत्रु नाश के वरदान का कोई हाजा नहीं लिखा है, यद्यपि कूप-पतन का वर्णन है। भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने ८४ वैष्णवों की वार्ता के कई श्रमुद्भित टीका-ग्रंथ देखे होंगे। कम-से कम श्रपने सुर संबंधी ज्ञान के आधार पर वह कहते हैं कि छण्यु कत दष्ट-कूर के पूर्व सूर बराबर सारस्वत बाह्यण माने जाते थे । जन यह संदेह निवृत्त हो जाता है. तब पुराना विचार दृढ़ हो ही जायगा । स्वामी हरिरायजी स्वामी बिट्टबनाथ के पुत्र गोकुबनाथ के समकालीन थे। ८४ तथा २४२ वैष्णवीं की वार्ताश्रीं के बनने में इनका भी बहुत कुछ हाथ था । यह सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण जिखते हैं। बिट्ठल के एक पुत्र ने भी यही जिखा है।

इन सब कारणों से यह सिद्ध होता है कि वास्तव में सूरदास सारस्वत ब्राह्मण थे, और इनके पिता का नाम रामदास हो सकता था। इनका जन्म दिल्ली के समीप सीही प्राम के निवासी निर्धन माता-पिता के घर हुआ। श्रव यह प्रश्न उठता है कि सूरदास जन्मांध थे, या नहीं ? इसके विषय में सिवा भक्तमाल के कोई प्राचीन प्रमाग तो नहीं मिला, परंतु रीवाँ-नरेश महाराज रघुराजसिंह- कृत रामरिसकावली में, भक्तमाल के आधार पर, लिखा है—
"जनमिंह ते हैं नैन-बिद्दीना।" इमें तो इस लेख पर विश्वास नहीं
होता। स्रदास ने अपनी किवता में ज्योति के, रंगों के और
अनेकानेक हाव-भावों के ऐसे-ऐसे मनोरम वर्णन किए हैं, तथा
उपमाएँ ऐपी चुभती हुई दी हैं, जिनसे यह किसी प्रकार निश्चय
नहीं होता कि कोई ज्यक्ति विना आंखों-देखे, केवल अवण द्वारा प्राप्त
ज्ञान से, ऐमा वर्णन कर सकता है। चौरासी-वार्ता में इनका जनमांध
होना नहीं लिखा है। वार्ता में अकवर शाह ने अंधता के विषय में
स्र से प्रश्न किया था, किंतु कोई उत्तर नहीं पाया। वहाँ जनमांधता
का कथन है भी नहीं। एक किंवदंती है कि स्रदास जब अंधे न थे,
तब एक युवती को देखकर उस पर आसक्त हो गए, किंतु पीछे प्रकृतिस्थ
होकर यह दोष नेत्रों का समभ तुरंत दो सुद्र्यों से आपने अपने
दोनो नेत्र फोड़ ढाले। संभव है, स्त्री का विषय होने के कारण ही
चौरासी-वार्ता में यह हाल न लिखा गया हो। यह भी कहा जाता
है कि यह कथा विश्वमंगला की है।

भक्तमाल में लिखा है कि इनके पिता ने आठ वर्ष की अवस्था में इनका यज्ञोपवीत कर दिया। कुछ काल में इनके माठा-पिता मथुरा-दर्शन को गए। अस समय स्रदास भी अनके साथ थे। जब वे घर लौटने लगे, तब स्रदास ने उनसे बिनती की कि "अब मुक्ते यहीं रहने दो।" इस पर इनके माता-पिता रोने लगे; बोले—"तुम्हें अकेले किसके सहारे छोड़ जायँ ?" तब स्रू ने कहा—"कृष्णचद्ध का सहारा क्या थोड़ा है ?" इस पर एक साधु ने कहा—"मैं इस बालक को अपने साथ रक्ष्णूंग।" तब स्रू के माता-पिता रोते-कलपते घर चले गए, और यह महाराज बन में ही रह गए। एक बार अंधे होने के कारण स्रदास एक कुएँ में जा पड़े, और छ दिन तक असी में पड़े रहे। सातवें दिन इन्हें किसी

ने निकाला। सूर ने समझा, स्वयं कृष्ण भगवान् ने इन्हें निकाला है। बम, इन्होंने निकालनेवाले की बाँह पकड़ जी, पर वह बाँह छुड़ाकर भाग गया। इस पर इन्होंने यह दोहा पढ़ा—

"बाँह छुड़ाए जात हो निवल जानिके मोहिं; हिरदें सों जब जाइहा, मरद बदौंगो तोहिं।"

इसके डपरांत, चौरासी-वार्ता के अनुपार, श्राप गऊघाट नामक एक स्थान पर, जो आगरे श्रोर मधुरा के बीच में है, रहने लगे। वहीं यह महाराज वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य हुए, उन्हीं के साथ गोकुज में श्रीनाथजी के मंदिर गए, श्रीर बहुत काल तक वहीं कीर्तन करते रहे। यह मंदिर सं० १५७६ में बना था, श्रीर श्राचार्यंजी का देहावसान सं० १५८७ में हुआ। इन्हीं समयों के बीच की बे घटनाएँ हैं। इसी स्थान पर इनसे गोस्वामी बिठ्ठतनाथ से बहुधा भेंट हुआ करती थी, श्रीर गोस्वामीजी इनके पद सुना करते थे। सुरदास सदैव कृष्णानंह में मग्न एवं अन्मत्त रहा करते थे, श्रीर श्रापनी श्रालंड भक्ति से संसार को शुद्ध करते थे।

यहीं रहते-रहते यह महाराज गृद्धावस्था को प्राप्त हुए। जब इन्हें विदित हुन्ना कि इनका श्रंत-पमय निकट है, तब यह पारासोबी चले गए। यह भगवान् के रास का स्थान कहा जाता है। वैष्णवों का एक पुनीत स्थान है। जब गोस्वामीजी को यह संवाद मिला, तब वह भी वहीं पहुँचे, श्रोर स्र्रास से श्रंत-पर्यंत उनसे बातचीत होती रही। उसी समय किसी ने इनसे पूछा—''श्रापने श्रपने गुरु का कोई पद क्यों नहीं बनाया ?'' इस पर इन्होंने उत्तर दिया—''मैंने सब पद गुरुजी ही के बनाए हैं, क्योंकि मेरे गुरु श्रोर श्रीकृष्णचंद्र में कोई भी भेद नहीं।'' तथापि एक पद भी रचा। वह यों हैं—

"भरोसो दृढ़ इन चरनन केरो ; श्रीबल्लभ-नख-चंद-अटा बिनु सब जग माँम अँधेरो। साधन और नहीं या किल मैं, जासों होत निवेरो ; 'सूर' कहा किह दुविधि आँधरो, बिना मोल को चेरो।"

श्रंत-समय स्रदास कृष्ण-राधिका का एक भजन कहकर ऐसे प्रेम-गद्गद हुए कि उनके नेत्रों में श्रश्रु-जल छा गया। इस पर गोस्वामीजी ने पूछा—''स्रदासजी, नेत्र की वृत्ति कहाँ हैं ?'' तब स्रदास ने निम्न-लिखित भजन पढ़ कर शरीर स्थाग दिया—

"खंजन-तेन रूप-रस-माते :

श्रितिसे चारु, चपल, श्रिनियारे ५ल-पिंजरा न समाते। चिल-चिल जात निकट स्रवनन के उलिट-पुलिट ताटंक फेंदाते ; 'सूरदास' श्रंजन गुन श्रटके, नातरु ध्रव टिंडू जाते।"

इन महाशय के विषय में कई ग्रंथकारों का कहना है कि यह सद्भव के श्रवतार थे।

# कदिता

सूरदास ने पाँच ग्रंथ बनाए — सूरसागर, सूर-सारावली, साहित्य-बहरी ( दष्ट-कूट ), नल-दमयंती श्रीर ब्याहलो । स्रोज में ब्याहलो श्रीर नल-दमयंती, ये दो ग्रंथ लिखे हैं, पर हमारे देखने में नहीं श्राए। साहित्य-बहरी को सूरदास ने सं० १६०७ वि० में संकलित किया। इसमें कुछ पद सूरसागर से श्रीर कुछ कूट रक्खे गए।

सूर-पारावली में सूरदास ने सूरसागर की सूची-सी दी है। इसमें १९०७ पद हैं। प्रंथ संदिग्ध है।

स्रमागर बारह स्कंधों में समाप्त हुआ है, परंतु दशम स्कंध के पूर्वार्क्ष को छोड़कर शेष स्कंध धहुत छोटे हैं, और हनमें साहित्यक छटा भी प्राय: वैभी रोचक नहीं, जैसी दशम के पूर्वार्क्ष में है। जिस प्रकार तुलसीदास के बाल तथा भ्रयोध्या-कांड निकाल डालने से डनके कवित्व-गौरव का एक बृहदंश खंडित हो सकता है, हसी प्रकार यदि स्रदाम के दशम स्कंध का पूर्वार्क्ष निकाल डाला जाय,

तो सर को सूर्यंवत कोई भी न माने। तथापि जैसे रामायण के भ्रत्य कांडों में गोस्वामी जी कविश्व-शक्ति की पूर्ण भजक मिजती है, श्रीर पूर्वीक दोनो कांड पढ़कर पाठक श्रवाक्रह जाते हैं, वही सुर-कृत दशम के पूर्वाद पूर्व अन्य स्कंधों का हाल है। सुरसागर में श्रीमद्भागवत के ग्राशय पर कथा कही गई है, परंतु कथाएँ बहुत न्यनाधिक हैं। प्रथम नव स्कंधों में विविध वार्ताएँ श्रीर कथाएँ हैं, तथा दशम में श्रीकृष्णचंद्र की लीवाश्रों का वर्णन है। एकादश स्कंभ में उद्भव का बदरिकाश्रम-गमन एवं हंस की कथा है। बारहवें स्कंध में बौद्धावतार, भविष्य कल्कि - ग्रवतार एवं परीचित के शरीर - त्याग का वर्णन है। सुरदास ने प्रत्येक वर्णन सुचम रूप से किया, केवल श्रीकृष्ण ने नंद-गृह में बसकर जो जीलाएँ कीं, उनका श्रीर उद्धव - संवाद का वर्णन विस्तार - पू क है. परंतु इन्हीं दोनो वर्णनों में सुरदास ने दिखा दिया है कि विस्तार किसे कइते हैं। सूर बनवासी कृष्ण के, विशेषकर राधा - कृष्ण के, भक्न थे। श्रतः ज्यों ही कृष्या मधुरा को चले गए, त्यों ही बनका भी वर्णन संचेप से डोने बगा। कहीं-कहीं आपने कार्यों के वर्णन में बड़ी ही दूत गति का आश्रय लिया है। आप ब्रज में मधुरा को नहीं जोड़ते ( पृष्ठ ४६२ )। ब्रजवासीदास ने ब्रजविलास की इसी पुस्तक के सहारे बनाया। इस ग्रंथ के गुणों और दोषों का वर्णन सौर कविता की समालीचना में किया जाता है।

# कविता की समालोचना

स्रदास की कविता में सर्व-प्रधान गुण यह है कि उसके एक-एक पद से किव की श्रटल भक्ति भलकती है। प्रत्येक मनुष्य का काव्य स्टक्ष्ट तभी होता है, जब वह सचा हो। सची कविता तभी बनती है, जब किव, जो उस पर बीते, श्रथवा जो उमंगें उसके चित्त में उठें, या जो भाव स्तके चित्त में भरे हों, स्ट्हीं का वर्णन हरे। यदि कोई

लंपट मनुष्य वैशाय-कथन करने बैठेगा, तो वह सिवा चोरी के भौर क्या करेगा ? उसके चित्त में वैशाय का श्रभाव है। उसके चित्त-सागर को वैशाय की तरंगों ने कभी चंचल नहीं किया। तब वह बेचारा श्रमुभव न होने पर भी वैशाय के सच्चे भाव कहाँ से लाकर वर्णन करे ? यदि वह हठात् लिखने बैठ ही जायगा, तो वैशाय के विषय में उसने इधर-उधर से जो कुछ सुन लिया होगा, वही कह चलेगा। ऐसी दशा में उसकी कविता में सिवा चोरी के कोई मूल भाव न श्रावेगा। ऐसे ही काव्य को निर्जीय कहना पड़ता है।

इसके विपरीत जो मनुष्य सचमुच विरक्त है, उसके चित्त में वैराग्य-संबंधी वास्तविक भाव उठेंगे, श्रीर जब उनका वर्णन होगा, तभी कविता सची श्रीर सजीव होगी।

सूरदास की कविता प्रधानतः ऐसी है कि उसमें भक्ति का चित्र प्रथेक स्थान पर देख पड़ता है। यह महाराज जाति-भेद, कर्म-भेद आहि को तुच्छ मानकर केवल भक्ति को प्रधान और मानव-हदय का एकमान्न शंगार सममते थे। इनके मत में, यदि कोई मनुष्य भक्त है, तो वह बड़ा है, चाहे जिस जाति अथवा पाँति का क्यों न हो। कोई मनुष्य चाहे जितना चंदन आदि क्यों न जगाता हो, परंतु यदि शुद्ध भक्त नहीं, तो वह अपना समय वृथा नष्ट करता है। यह महाराज यह नहीं समम सकते थे कि कोई मनुष्य भक्त क्योंकर न हो ? जो भक्ति नहीं करता था, इस पर यह अवंभा करते थे। यह कहते थे—'भगति बिनु वैज्ञ बिराने हैं है। 'भक्ति के विषय में, संचेष में, इनका मत यह था —

"तजौ मन, हरि-बिमुखन को संग;

जाके संग कुबुधि उपजिति है, परत भजन में भंग। कहा होत पय-पान कराए, बिप निह तजत भुजंग : कागहि कहा कपूर चुगाए, स्वान न्हवाए गंग। खर को कहा अरगजा-लेपन, मरकट भूपन-श्रंग ; गज को कहा न्हवाए सरिता, बहुरि धरें खिह छंग। पाहन पितत बान निह बेधत, रीतो करत निपंग ; 'सूरदास' खल कारी कामिर चढ़त न दृजो रंग।" "भजन वितु क्रूकर-सूकर-जैसो : जैसे घर बिलाब के सूसा, रहत विषय-चस बैसो ; उनहू के गृह, सुत, दारा हैं, उन्हें भेद कहु कैंसो ?" यह महाराज जगदीश्वर, राम एवं कृष्ण को एक ही सममते थे—

> "सोई बड़ो जु रामिंह गावै। स्वयच प्रसन्न होय वड़ सेवक, वितु गोपाल द्विज-जनम न भाये। होय व्यटल जगदीस-भजन में, सेवा तामु चारि फल पावे।"

श्रीर, शेष देवतों में यह देव-भाव नहीं रखते थे। यथा— "श्रीर देव सब रंक भिग्वारी, त्यारी बहुत श्रमेरे।" सूरदास को एक ईश्वर का उपासक कहना चाहिए। सगुलोगासना करने का कारण सर ने इस प्रकार जिला है—

"श्रविगति गति कछु कहत न श्रावै। ज्यों गूँगे मीठे फड़ को रस श्रंतरगत ही भावै: मन-बानो को श्रगम, श्रगोचर, सो जानै, जो पात्रे। रूप-रेख, गुन, जाति, जुगुति बिनु निरालंब भन धार्वे; सब बिधि श्रगम बिचारहिं, ताते 'सूर' सगुन पद गाउँ।"

ऐसे भक्त होने पर भी स्रहाय अपने को इतना बड़ा पतित समभते थे कि चित्त को आश्चर्य होता है। इनको इतनी प्रवल और प्रगाढ़ भक्ति होने पर भी कहना पहता है कि इनकी और तुलसीदास की भक्ति में भेद था। गोस्वामीजी की भक्ति दास-भाव की थी, परंतु इनकी वास्सल्य, सखा श्रीर सखी-भाव की। यह महाशय श्रीकृष्णचंद्र को श्रपना मित्र समभते थे, श्रीर इसी कारण इन्होंने राधा को भी भजा-बुरा कहा है, श्रीर जब श्रीकृष्ण भी कोई धनुचित बात करते थे, तब उन्हें भी सूरदास डाँट देते थे। इसके श्रतिरिक्त सखी-भाव भी श्रापकी रचना में श्राता है।

भगवान् श्रीकृष्णचंद्र के विषय में इमने गोस्वामी तुलसीदास के श्रवतार-संबंधी वर्णन में कुछ कथन किया है। उस स्थान पर रामचंद्र का मुख्य विवरण था। श्रव भगवान् श्रीकृष्णचंद्र-संबंधी शेष कथन यहाँ किया जाता है। श्राप विष्णु के श्रवतार कहे गए हैं। विष्णु की महत्ता श्रीपनिषत् काला में नारायण के रूप में हुई। श्रनंतर वासुदेव, भगवत् श्रीर कृष्ण के रूपों में वैष्णव पूजन चला। छठी या चौथी शताब्दी सं॰ पू॰ के पाणिनि वासुदेव को पूज्य देवता मानते थे। श्रीभगवद्गीता में श्रीकृष्ण विष्णु के अवतार तथा भगवान है। यह प्रंथ पाँचवीं शताब्दी सं पू का है। चौथी शताब्दी सं० पू० का बौद्ध ग्रंथ निद्देश बलराम के पूजन की साची देकर ब्यूइ-पूनन का चलन बतलाता है। तीसरी शताब्दी सं प् का ग्रीक-राजनूत मेगास्थिनीज मधुरा में कृष्ण-पूजन का चत्रन प्रकट करता है। इसरी शताब्दी सं॰ पू॰ के पतंजील वासुदेव को पूज्य देवता कहते हैं, तथा इभी समय के घोमुंडी श्रीर बेसनगर के शिला-जेख संकर्षण श्रीर वासुदेव का पूजन बतलाते हैं, श्रीर सौ वर्ष पीछे का नानाघाटवाला शिला-लेख भी यही बात कहता है। पहली शताब्दी के इधर-उधर श्राभीर-जाति मथुरा के निकट बाजकृष्ण का पूजन करती थी। इसी समय के घटजातक में बालकृष्ण का वर्णन है, तथा ( इसी समय के ) अमरकोष में दामोदर नाम आया है, जो बाजकव्या से संबद्ध है। इस काज के पूर्व बाजकृष्या का पूजन नहीं तिखा है। राधा या प्रेम का कथन श्रव तक भी नहीं श्राया है। गुप्तकाल में भागवत, जनाईन तथा विष्णु-पूजन के प्रमाण मिलते हैं। चौथी-पाँचवीं शताब्दी के कालि दास गोपाल कृष्ण का कथन करते हैं, श्रोर छठी के वराहमिहिर भागवत विष्णु का। शंकराचार्य (श्राठवीं शताब्दी) के समय श्रोर पहले भी एकांतिक मत का पता चलता है, जिसमें ब्यूइ-पूजन का श्राधिक्य था। ह्योग-पर्व में कृष्ण-पार्थ नर-नारायण हैं। बारहवीं शताब्दी में निंबार्क स्वामी के साथ राधा-पूजन का चलन चलता है, श्रीर पीछे से श्रीकृष्ण का वाम-मत-पूर्ण श्रंगारिक वर्णन होता है। छांदीग्य- स्वराचिष्त में कोई देवकी-पुत्र कृष्ण श्रध्यात्म-विद्या-प्रेमी हैं। स्वामी शंकराचार्य का निराधार मत है कि वह कृष्ण दूपरे थे। संभवत: उन्हें कोई प्रमाण ज्ञात होगा, जो श्रव श्रप्राप्त है।

सूरदास की भाषा शुद्ध वज-भाषा है। इनकी भाषा ऐभी लिखत श्रीर श्रुति मधुर है, जैसी इनके पीछेवाले किवर्ग तक में बहुत कम पाई जाती है। इनकी किवता में मिलित वर्ण बहुत कम त्राते हैं। उसके माधुर्य श्रीर प्रसाद प्रधान गुण हैं। श्रोज की मात्रा इनकी किवता में कुछ कम है। इनको श्रनुप्रास का इण्ट नहीं था, परंतु हितत रीति पर इन गुणों को यह महाराज श्रपनी किवता में रखते थे। किहीं यनक श्रादि के जिये इन्होंने श्रपना भाव नहीं विगाड़ा। इनके पद लिखत श्रीर श्रथं गंभीरता से भरे हुए हैं।

उपमा, रूपक, उत्पेत्तादि। यह महाराज श्रपनी कविता में रूपक जाना पसंद करते थे, श्रीर इन्होंने उपमाएँ भी बहुत ही श्रन्छी खोज-खोजकर रक्खी हैं। इनके श्रर्थ, गांभीर्य, उपमा श्रीर पद-जाजित्य ऐसे उरहत्ट हैं कि किसी कवि को कहना ही पड़ा—

"उत्तम पद कथि गंग के, उपमा को बलवीर (बीरबल), केसव अरथ-गॅभीरता, सूर तीनि गुन धीर।" हदाहरणार्थ इनके दो पद आगे जिले जाते हैं, जिनसे इन महाराज के रूपक, उपमा, श्रनुप्रास श्रीर भाषा का श्रन्छ! ज्ञान होगा। श्रापने प्राय: रूपकों में पूरे वर्णन किए हैं। संयोग-श्रंगार में हपमा रूपक तथा हत्प्रेचा की बहुतायत स्वकी है, श्रीर वियोग-वर्णन में स्वभावांक्ति की। यथा—

''ऋर्भुत एक ऋनूपम बागः

जुगुल कमल पर गजवर कीड़त, तापर सिंह करत अनुराग । हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फुले कंज पराग : रुचिर कपोत बसत ता अपर, ताह पर अमरित-फल लाग । फज पर पुहुप, पुहुप पर पालव, तापर सुक, पिक, मृगमद, काग ; खंजन धनुप चंद्रमा अपर, ता अपर यक मनिधर-नाग । अंग-अंग प्रति आर-और छवि, उपमा ताको करत न त्याग ; 'स्रदास' प्रभु नियह सुधा-रस, मानह अधरन को बड़ भाग।"

"बरनौं श्रोबृतभानु-हुमारि ;

चित दें सुनहु स्याम-मुंदर छिब, रित नाहीं उनहारि।
प्रथमिंह सुभग स्याम-बेनी को सुपमा कहहु बिचारि;
मानहु फानिक रह्यो पीवन को सिस-मुख सुधा निहारि।
बरने कहा सीस-सेंदुर को, किब जु रह्यो पिच हारि;
मानहु ऋकन किरन दिनकर की निसरी ति मर बिद्यारि।
भृद्धटी बिकट निकट नैनन के, राजत ऋति बर नारि;
मनहु मदन जग-जीति जेर किर, राखेउ धनुप उतारि।
ता बिच बनी आड़ केसिर की, दीन्ही सिखन सँवारि;
मानो वँघो इंदु-मंडल में रूप-पुधा की पारि।
चयल नैन नासा बिच सोभा, ऋघर सुरंग सुढारि:
मनो मध्य खंजन सुक बेठ्यो, लुबध्यो बिंब-बिचारि।
तरिवन सुवर, ऋघर नकवेसिर, चिबुक चार रुचिकारि;
कठिसरी, दुलरी तिलरी पर, निहं उपमा कहुँ चारि।

सुरँग गुलाब-माल क्रुच-मंडल, निरखत तन-मन वारि ; मानौ दिसि निरध्म ऋगिनि के तिप बैठे त्रिपुरारि। जो मेरो कृत मानहु मोहन, करि ल्याऊँ मनुहारि ; 'सूर'रसिक तबहीं पैबदिहों, मुख्तो सकहु सम्हारि।" नख-शिखा पूर्वोक्र दोनो पदों में कवि की नख-शिख-वर्णन करने

नख-शिखा। पुत्रोक्ष दोनो पदौँ मैं कवि की नख-शिख-वर्णन करने की योग्यता भी प्रकट होती है।

प्रबंध-ध्विन । गोस्वामी तुलसीदास की भाँति इन महाराज ने भी भ्रपनी कविता में पुराने श्राय्यानों श्रीर कथाश्रो का संकेत बहुत स्थानों पर किया है ।

स्रदास की किवता का प्रधान गुण एक यह भी है कि यह महाराज प्रश्येक वस्तु का बहुत सांगोपांग वर्णन करते हैं। यह जिस बात का वर्णन विस्तार-पूर्व क कर देते हैं, उसमें फिर श्रीरों के बिये बहुत कम भाव रह जाते हैं। या तो यह बहुत सूचम वर्णन करते हैं, या पूर्ण विस्तार के साथ । इनके सिवस्तर वर्णन कर देने पर श्रन्य साधारण किवयों को उसी विषय पर कुछ बिखने में श्रवांछित भी इनके भाव लेने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में यह महाकवि नए भावों के बिये जगह छोड़ ही नहीं रखते।

सबसे प्रथम जो बहुत उल्कुष्ट वर्णन सूरदास ने किया है, वह कृष्ण की बाब-बीजा का है। जैसा श्रतम श्रीर सचा बाब-चरित्र इस महाकवि ने लिखा है, वंसा संसार-भर के किला प्रथ में इम जोगों ने श्रद्यावधि नहीं देखा। माता से माखन माँगा जाना, माता द्वारा बालक का जाजन-पाजन होना, माता का खीम्मना, चोटी बढ़ने के बहाने दूध पिजाना, चंद्र के विषय में मगड़ा, राम की कथा माता द्वारा सुनाई जाना इत्यादि वर्णन ऐसे सच्चे ढंग से किए गए हैं कि जान पड़ता है, सचमुच कोई बालक माता के पास खेल रहा है।

इसके खदाइरण-स्वरूप किस छंद को हम जिखें ? पूरा वर्णन पढ़ने से हो इसका स्वाद मिज सकता है। ज्यों ही माता ने कहा— "कजरी को पय पियहु जाज, तब चोटी बाढ़ें" त्यों ही बाजक ने तुरंत दूघ पीकर पूछा— ''मैया, कबहिं बढ़ेंगी चोटी ? किती बार मोहिं दूघ पियत भइ, यह अजहुँ है छोटी।''

बाज-जीजा के पश्चात् इन महाकवि ने माखन-चोरी का वर्णन बड़ा ही हृदय-प्राही किया है। माखन-चोरी भी ऐभी कही है, माने कोई सचमुच गोपिकाओं को खिका रहा हो। यशोदा के पास उजहना आना, उनका गोपिकाओं के कथन पर प्रतीति न करनी, एवं पुत्र से इनकार सुनकर कोध करने के स्थान पर हर्ष-मग्न हो जाता बड़े ही स्वामाविक रीति से कहे गए हैं। किर बहुत श्रधिक श्रारोप सुनकर माता का कुछ कोध करना, बाजक को समकाना, श्रौर फिर यह सुनकर कि कृष्ण ने माखन चुराया, एवं गोपी के जड़के को भी मारा-पीटा है, उन्हें रस्सी से ऊखन में बाँध देना, ये सब बातें श्रद्यंत स्वाभाविक रीति से जिखी गई हैं।

उत्सल में बाँधने पर जब जब बालक रोया, तब-तब माता ने इस बात पर बड़ा ज़ोर दिया कि वह चोर था। चोरी पर ऐसे समय में ज़ोर देना बड़ा हो स्वाभाविक है, धौर वह प्रकट करता है कि एक ही बालक होने तथा इसे प्राणों से श्रिधक चाहने पर भी यशोदा बेजा काम देखकर श्रदूरदर्शिनी माताश्रों की भाँति चुप न बेठकर कड़ा दंड देती थीं। माखन-चोरी-लीला का भी वर्णन श्रत्यंत रोचक श्रीर स्वाभाविक है।

उत्सल-बंधन के पश्चात् कालिय-दमन, दावानल-पान श्रीर चीर-हरण के भी बढ़े ही विशद वर्णन हैं। उद्भृत करने से पुस्तक का कलेवर बहुत बढ़ जायगा, अत: हम यहाँ कोई छंद नहीं लिखते। ये वर्णन देखने ही योग्य हैं। सूरदास ने भोजन के वर्णन श्रनेक बार किए हैं। भोज्य वस्तुश्रों में श्राय दुष्यच वस्तुश्रों की बहुतायत रसते हैं। उनमें सपृत वस्तुश्रों का प्राधान्य रहता है।

इसके पोछे रास-जीखा, मान एवं मान-मोचन के भी वर्णन बढ़े ही अच्छे हैं: विशेषकर जो बड़ा मान श्रीर मान-मोचन वर्णित है, उससे प्रकट होता है कि वाल्मीकि की भाँति यह महाकवि एक ही विषय को कितनी दुर तक श्रीर कितनी हत्तमता से कह सकता है, श्रथच महाभक्त होने पर भी श्टांगार-रस के निगृढ़ विषयों का इनको कितना सचा ज्ञान है ? यह कहना पढ़ेगा कि माखन-चोरी श्रीर रास-विजास के वर्णन इतने विस्तृत हो गए हैं कि यह नहीं कहा जा सकता कि यह केवल श्रंगार-रस का वर्णन करनेवालों की रचना की भौति कोरा कान्य-मात्र है, या किसी कथा का श्रंग भी। यदि कोई केवल कथा-प्रसंग जानने के विचार से इसे पढ़ने बैठे, तो उसका जी भ्रवश्य उकता जाय, परंतु वास्तव में ये वर्णन बडे ही विशद श्रीर सचे हैं। केशददास, दास इत्यादि की भाँति इन्होंने अपनी कविता में ग्रन्य कवियों की कविताओं से उठा-उठाकर उल्था नहीं रक्ला है, न किसी ऐसे विषय को विस्तार से कहा ही है, जिसमें इन्हें पूर्ण योग्यता श्रीर महृदयता न होती । श्रतः इस कविता में जहाँ कहीं विस्तत वर्णन हैं, वहीं वे सचे, श्रम्रजी ख़ास सुरदास के भावों से भरे हैं, श्रीर इसी कारण इन कविवर ने सच्चे पाठकों से ऐसे ऐसे वचन कहता ही लिए कि-

"सूर सूर, तुलसी ससी, उडुगन केसवदास; अब के किब खद्योत-सम जहँ-तहँ करत प्रकास।" "किबता-करता तीनि हैं, तुलसी, केसब, सूर; किवता-खेती इन लुनी, सीला बिनत मॅजूर।" "तत्त्व-तत्त्व सूरा कही, तुलसी कही अनूठी वची-खुची किबरा कही, श्रौर कही सब झूठी।"

"किथौं सूर को सर लग्यो, किथौं सूर की पीर, किथौं सूर को पद लग्यो, तन-मन-पुनत सरीर!"

श्रंतिम दोहा तानसेन ने बनाकर सूरदास को सुनाया था। इसके इत्तर में सूरदास ने निम्न-किखित दोहा पढ़ा—

> "बिधना यह जिय जा निकै, सेसिंह दिए न कान : धरा, मेरू, सब डोलतो, तानसेन की तःन।"

सूरदास इतने सच्चे और यथार्थ-भाषी किन ये कि इनकी किनता में असंभन पदार्थों का कथन बहुन कम पाया जाता है, अर्थात् किसी असंभन घटना का होना इन्होंने नहीं कहा। "बिंध्य जिम बाढ़िबों छरोजन को पेखों है" की भाँति के कथन इन सच्चे किन को नहीं भाते थे। इस यथार्थ-भाषण के प्रतिकृत हम श्रीकृष्णचंद्र के संबंध में ऐसी कथाश्रों का नर्णन, जो अब असंभन ज्ञात होती हैं, प्रमाण-स्वरूप नहीं मानते; क्यों कि ने उस कथा के श्रंग हैं, जिसे यह किन कहने बैटे हैं।

सूरदास ने स्थान स्थान पर नायिका-भेद भी जिला है, परंतु किविता-रीति के नियमानुसार उसे न जिलाकर जिस दशा के पीछे स्वाभाविक रीति पर जो दशा होती है, उसी का वर्णन, कथा-प्रसंग की भाँति, इन्होंने किया है, श्रीर जिस नायिका का प्रसंग चलाया, असका श्रपनी विस्तारकारिणी प्रकृति के श्रनुपार कुछ देर तक वर्णन किया। इन्होंने सब नायिकाश्रों का वर्णन न करके बहुत कम का किया है, परंनु जो कुछ कहा है, वह परम मनोहर है।

इन सब कथाश्रों के पीछे इन महाकित ने श्रीकृष्ण के मथुरा गमन का वर्णन बड़ा ही हर्य-प्राही किया है। यदि कहा जा सकता हो कि श्रमुक कित ने 'क़लम तोड़ दी,' तो इस अवश्य कहेंगे कि वज-विरह-वर्णन में इन महाकित ने सचपुच क़लम तोड़ दी है। उद्धव-संवाद श्रीर कृष्ण-मथुरा गमन को पढ़कर जान पड़शा है कि सूरदास वियोग-श्रंगार के कथन में बड़े ही पटु थे। वियोग का वर्णन किसी दूसरे किन ने ऐसा बढ़िया श्रीर स्वामाविक नहीं किया। इस विषय में भी कोई छंद उदाहरणार्थ किखना हम डिचत नहीं समस्ते, क्योंकि एक रोएँ से सिंह का अनुभव नहीं कराया जा सकता। वियोग-वर्णन में श्रापने राधा का नाम बहुत नहीं किया।

डदव-संवाद भी बहुत ही विस्तृत रूप से कहा गया है। यह भी श्राद्योगंत प्रेमालाप से भरा हुन्ना है, न्नौर ऐसा कोई भाव न बचा होगा, जो इसमें न न्ना गया हो। इसमें बढ़े ही प्रशंसनीय पह मिन्नते हैं।

उद्धव-संवाद में गोिषयों ने कहीं-कहीं ज्ञान को व्यर्थ माना है, श्रीर कहीं-कहीं श्रपनी योग्यता के लिये बहुत ऊँचा। निर्मुणोपासना का खंडन श्रवतार के सिद्धांत को ठीक मानकर किया गया है, जो तार्किक सिद्धांतों के प्रतिकृत है। सगुणोपासना के उत्तर में उद्धव से जो कथन कराए गष् हैं, वे ऐसे निर्जीत हैं, मानो कोई थका हुश्रा व्यक्ति बोक उतार रहा हो। निर्मुणोपासना के साथ न्याय नहीं हुश्रा है। निर्मुण सगुण का कुछ क्योरा कवीर के कथन में मिलेगा। श्रंत में उद्धवजी भी ज्ञान भूतकर प्रेम-मग्न हो गए, श्रीर प्रेमियों की भाँति कृष्ण के विहार-स्थत देखते फिरे। उसके पीछे इन्होंने यदुपति के पास जाकर गोिपयों की बड़ी सिक्रारिश (शंसा) की।

श्रन्य राजों की कथा एवं युद्ध इत्यादि वर्णन करने का प्रयत्न इन सच्चे किव ने, इन विषयों से सहृद्यता न होने के कारण, नहीं किया; श्रीर जहाँ किया भी, वहाँ वह श्रन्छा नहीं बना। महात्मा स्रदास श्रीर गोस्वामी तुन्नसीदास में यही श्रंतर है। गोस्वामीजी ने कुल बातों का वर्णन श्रन्छा और अपने मुख्य विषयों का वर्णन ऐसा किया है; किंतु महात्मा स्रदास ने श्रपने प्रिय विषयों का वर्णन ऐसा किया है, जैसा गोस्वामीजी या संभवतः किसी भाषा का कोई कवि

नहीं कर सका, परंतु साधारण विषयों का कथन साधारण कवियों से भी बुरा किया है। इनको अच्छे प्रकार से कहने का इन्होंने प्रयस्न ही नहीं किया। इसी कारण सूरसागर के इधर-उधर हो-चार पृष्ठ पढ़नेवाले इन्हें साधारण कवि समम सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनके विशद वर्णन संग्रह करके रामायण की इतनी पोधी निकाल ले, तो उसके देखने से सूरदासजी की कविता का पूरा धानंद मिल सके। हाल में सूर-सुधा-नामक एक ऐसा ही संग्रह इमने बनाया है, जो मनोरंजन-पुस्तकमाला में प्रकाशित हो चुका है। प्रीति और सरसंग आपने अच्छे कहे हैं।

यद्यपि सूरदास स्वयं श्याम के भक्त थे, तथापि अन्होंने गोपियों के मुख से काले रंग की ख़ूब निंदा कराई है, और श्रंत-पर्यंत किसी स्थान पर भी तुजसीदास की भांति कोई सिफारिशी छंद नहीं जिखा। वे कहती थीं—

"सस्त्री री, स्याम सबै इकसार ; मीठे बचन सोहाए बोलत, श्रंतर-जारनहार ;

भवर, कुरंग, काग ऋरु को किल, कपटिन की चटसार !" "सस्त्री री, स्याम कहा हिंतु जाने ?

कोऊ प्रीति करो कैसे हूँ, वह अपने गुन ठानै। देखो या जलवर की करनी, बरषत पोषे आनै; 'सूरदास' सरवसुजो दीजै, कारो कृतिह न मानै।" "ऊघो, कारे सबहि बुरे।"

इससे ज्ञात होता है, सुरदास ऐसे संकी गं हृदय न थे कि यदि उनका कोई नायक या उपनायक स्वयं उनकी भावना के प्रतिकृत कुछ कहता, तो उनसे, गोस्वामी तुलसीदास की भाँति, विना अपनी सम्मति प्रकट किए न रहा जाता। ग्रॅंगरेज़ी में ऐसे कवियों को सर्वेच्यापिनी दृष्टि के किव ( Poets of general vision ) कहते हैं। स्रवास इसी प्रकार के किव थे। भाषा-साहित्य में स्रवास, तुजसीदास और देव, ये सर्वोच तीन किव हैं। इनमें न्यूनाधिक बतजाना मत-भेद से ख़ाजी नहीं। अतः स्रवास की गणना भाषा के तीन सर्वोच किवयों में है। इस जोगों का अब यह मत है कि हिंदी में तुजसीदास सर्वोच्छ किव हैं। रन्हीं के पीछे स्र का नंबर आता है, और तब देव का। महात्मा स्रवास हिंदी के वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि ही के समान यह हिंदी के प्राचीन मक्किव हैं, और उन्हीं के समान इनके भी वर्णन पूर्ण, बड़े और सर्वोग-सुंदर होते हैं।

# महात्मा कबीरदास

श्चाप जाति के जोलाह प्रायः सं० १४४४ से १४७४ तक हो गए हैं। काशी-वासी नीमा-नीरू के पुत्र थे। मुसलमान होकर भी स्वामी रामानंद के शिष्य हुए। माला-कंडी धारण करके राम-नाम जपते थे। लोई नाम्नी एक संत-कन्या से विवाह हुन्ना, जिससे आपके कमालक्माली पुत्र-कन्या हुईं। शेंख्न तक़ी सूफी तथा जौनपुर के पीर से भी श्चापका व्यवहार था। मानस-बल में भीम थे। हिंदू-मुसलमानों के ऐन्य को चाहते थे। उपदेश तीव शब्दों में करते थे। दोनो मतों के दोषों को सहठ दिखलाते थे। निंदा दोनो की करते थे, विशेषतथा हिंदुओं की। इसी प्रकार दोनो के उचित विचार मानते थे, मुख्यतः हिंदुओं के। कहते थे—

निर्गुन की सेवा करो, सर्गुन का कर ध्यान ; निर्गुन सर्गुन के परे तहाँ कबीरा न्यान।

विशेषतया निर्गु ग्वादी थे, किंतु भक्ति सगुण की भी बतजाते थे। आपके ईश्वर में भक्ति के योग्य विशेष सामग्री न थी। इसी जिये छल्टवाँसी बहुत कहते थे। हमारे सत्कवियों में इनके बराबर ऊँचा इश्वरीय विचार और किसी ने नहीं कहा। प्रतीकोपासना की हर प्रकार से निंदा करते थे। राम-भजन को भी रर्गकार-मूलक बतजा, उसे अवतार से हटाकर परमारमा की भोर जे गए। इनके छपदेश भारी पंडितों तथा बहुत साभारण जोगों को पसंद आ सकते हैं,

बीचवालों को नहीं। ग्रंथ बहुत श्रधिक हैं। कुछ संदिग्ध भी हैं। बीजक, साखी और रमैनी श्रापके मुख्य ग्रंथ हैं। गोरख-पंथ से कबीर पंथ कुछ मिलता है। इसमें यौगिक कियाओं तथा चरित्र-संशोधन की विशेषता है। हिंदु-मुमलमान, दोनो के कुछ नियम इसमें हैं। समय के साथ (कवीर के पीछे) हिंदवानी विचार बढ़ते श्रीर मुसलमानी घटते रहे । प्रभाव समाज पर श्रापके साधारण डपदेशों द्वारा श्रव्छा पड़ा, किंतु पंथ के रूप में समाज के उच भागों में वे चल न सके। गोरख श्रीर कवीर-पंथों से समाज के निस्न ( कहलाए जानेवाले ) भागों में उमंग-वृद्धि द्वारा बल से बढ़नेवाले मुस्लिम-धर्म का कुछ श्रवरोध हुन्ना । श्रापने यौगिक ज्ञान का श्रद्वेत श्रीर सुकी विचारों से मिलाकर उपदेश दिया। रचना में सदी बोली, बिहारी, बनारसी तथा श्रवधी भाषाएँ पाई जाती 👸 । सं० १४७२ में मगहर चले गए, श्रीर तीन वर्ष पीछे वहीं से स्वर्ग सिधारे । महात्मा तुलसीदास के पीछे हरूरी भारत में श्राप ही के उपदेश-पूर्ण छंदों ने सबसे श्रधिक प्रभाव डाला। भारी लोक-स्वीकृति, परमोच सपदेश, सल्टवाँसी, ऊँचा चरित्र-बन्न, मानसिक महत्ता, पेंगंबरी-सा स्थान, श्रपूर्व निर्भयता, देश-प्रेम श्रादि के कारण भाषका पद हिंदी-कवियों में बहुत उच है। साहित्य भी परमोत्कृष्ट तथा पांडित्य-पूर्ण बनाते थे। भाव-सबजता के त्रागे भाषा कुछ दबी हुई भवश्य थीं, किंतु कुल मिलाकर श्रानमोल कवि थे।

कबीर साहब जो दपड़ा बनाकर बेचने ले जाते थे, उसे कभी-कभी बेचने के स्थान पर साधुओं को दे देते, श्रीर ख़ाली हाथ घर बीट श्राते थे। ऐसे पुरुष को पुत्र की धन पर श्रासिक्त बुरी बगा ही चाहे।

कशीर साहब ने देश-देश घूमकर लौकिक ज्ञान का उपाजन

किया। श्राप बलख़ तक गए। सत्य के इतने पचपाती थे कि जो बात श्रापको श्रसस्य जँचती थी, उसकी तीव शब्दों में श्राबोचना श्रवश्य करते थे, चाहे इनके मत से उपसे थोड़ा ही-सा श्रंतर स्यों न हो। श्राप स्वयं संत श्रीर योगी थे, किंतु गृह-स्याग को पसंद न करने के कारण ऐसे लोगों की श्रापने निम्न-लिखित शब्दों द्वारा निंदा की है---

> "कनवा फराय जोगी जटवा बढ़ौलै, दाढ़ी बढ़ाय जोगी होइ गेंले बकरा ; जंगल जाय जोगी धुनिया रमौलै, काम जराय जोगी विन गेंले हिजरा।"

इसी भाँति हिंदू श्रीर मुसलमानों के सैकड़ों धार्मिक श्राचार-विचारों पर श्रापने शुद्ध भाव से तीव कटा कि प्रहें। ''भूठा रोज़ा, भूठी ईद''-जैसे वाक्य श्रापके मुझ पर सदैव रहते थे। हन कारणों से बादशाह सिकंदर लोदी तक श्रापकी शिकायत पहुँची, श्रीर इसने इन्हें ज़ंजीरों से बधवाकर गंगाजी में फिकवा दिया, किंतु यह किसी प्रकार बच गए। श्रापने स्वयं लिखा है—

"गंग-लहर मेरी टूर्टा जजीर ; मृगञ्जाला पर बैठे कबीर । कहु कबीर कोउ संग न साथ ; जल-थल राखत हैं रघुनाथ ।"

इनके माहारम्य-विषयक बहुत-से श्रम्य उपाख्यान भी प्रचितत हैं, जिनमें श्रप्राकृतिक घटनाओं का कथन है। उनका यहाँ समावेश नहीं किया जाता। धार्मिक विरोध से ही समक्त पड़ता है कि श्रंत में श्रापको श्रपने जन्म-स्थान तथा श्राजन्म के निवास-स्थान काशी को छोड़ना पड़ा।

कबीर साइब के बहुत-से शिष्य डनके जीवन-काल ही में हो गए थे। डनके पीछे कबीर-पंथ श्रव तक चल रहा है। भारत में श्रव भी श्राठ-नव लाख मनुष्य कबीर-पंथी हैं। इनमें मुसलमान बहुत थोदे हैं, श्रौर हिंदू बहुत श्रिष्ठ । इनका मान रीवाँ-नरेश ने बहुत किया । रीवाँ-नरेश महाराजा विश्वनाथिंसह ने बीजक की टीका भी रची। कबीरदास के पीछे छनके मत की बारह शाखाएँ स्थापित हुई, जिनके नेता निम्न-जिल्लित थे—श्रुतगोपाल, भग्गूदास, नारायणदास, चूदामणिदास, जग्गूदास, जीवनदास, कमाल, टाकशाली, ज्ञानी, साहबदास, नित्यानंद श्रौर कमलानंद । कबीर-पंथियों में त्यागी श्रौर गृहस्थ, दोनो हैं। इनका कोई दूसरा धर्म नहीं, बरन हिंदू कबीर-पंथी हिंदू हैं, श्रौर मुसलमान कबीर-पंथी मुसलमान । कबीर-पंथी उनका विश्वास-मात्र है। हिंदू कबीर-पंथी श्रीकतर नीच जातियों के हैं, श्रौर इस पंथ के कई गुरु भी वंते ही हैं। वास्तव में तो कोई नीच जाति है ही नहीं, श्रौर सब हिंदू बराबर हैं, किंतु जैसा लोग प्रायः समस्रते हैं, उन विचारों से समसने-भर को हिंदु श्रो में यहाँ ऊँची-नीची जातियों के कथन किए गए हैं।

कबीरदास ने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, वरन् देवल मुख से भाखे। इनके शिष्यों ने उन्हें लिपि-बद्ध किया। ऐसी दशा में उनमें बहुत कुछ अदब-बदल हो जाना संभव है। बीजक ग्रंथ को भग्गूदास लेकर भागे थे। तभी से उनका नाम भगवानदास में भग्गूदास हो गया। विचार किया जाता है कि जब भग्गूदास ग्रंथ लेकर भागे थे, तब उन्होंने उसमें बहुत कुछ घटाया-बदाया होगा। वेस्कट महाशय का विचार है कि इस बात पर विश्वास करने के लिये दलीलें हैं कि कबीर की श्रधिकतर शिचाएँ धीरे-धीरे हिंदू धर्म के साँचे में ढल गई हैं। इसको समक पड़ता है कि कुछ घटाने-बदाने से इन महात्मा के उपदेशों में श्रंतर डालना कठिन था। आपने एक ही विचार को सैकड़ों प्रकार से कहा है, श्रीर सबमें एक भाव प्रतिध्वनित होता है। आप राम-नाम की महिमा गाते, एक ही ईश्वर को मानते, कर्मकांड के घोर विरोधी श्रीर सखी-भाव के अविचल भक्न थे। अवतार, मूर्ति, रोज़ा, ईद,

मसिन है, मंदिर छादि को यह नहीं मानते थे। श्रिहिसा, मनुष्य-मात्र की समता तथा संसार की धसारता को इन्होंने बार-बार गाया है। यह उपनिषदों के विचारवाने ईश्वर को मानते थे, श्रीर प्रत्यच कहते थे कि वही शुद्ध ईश्वर है, चाहे उसे राम कहो या धल्ला। ऐसी दशा में शिष्यों द्वारा पाठ-परिवर्तन से इनकी शिचाश्रों का भाव छलटा नहीं जा सकता था। उन्हें छलटने के लिये इनके पूरे ग्रंथ लुष्त कर देने श्रीर नए बनाने पढ़ेंगे।

थोड़ा-सा हजट-पुजट करने से देवज इतना फल हो सकता था कि राम-नाम अधिक न डोकर सत्य-नाम अधिक हो । यह निश्चित बात है कि यह राम-नाम और सत्य-नाम, दोनो को भजनों में रखते थे। इन शब्दों के व्यवहार की मात्राओं में थोड़ा-सा घट-बढ़ हो जाने से शिचा उत्तर नहीं सकती । इसी प्रकार कुछ बदलने से दो-चार स्थानों पर प्रतिकृत शिचाएँ दिखाई जा सकेंगी, किंत और कोई श्रंतर न पहेगा । प्रतिमा-पूजन इन्होंने निंदनीय माना है । श्रवतारों का विचार सदा त्याज्य किस्ता है। दो-चार स्थानों पर कुछ ऐसे शब्द हैं, जिनसे श्रवतार-महिमा भी न्यक्र होती है। वे हमारी ममक में श्रवश्य प्रचिप्त 🖁 । कबीर साहब के मुख्य विचार छनके ग्रंथों में सूर्यवत् चमक रहे 🎖 । छन्हें कोई बदल नहीं सकता । श्रसची विरोध इमको केवल बावागमन-सिद्धांत पर समक्र पड़ता है, श्रीर यह नहीं जान पड़ता कि इस विषय में वह हिंदू-मत को मानते थे कि मुखबमानी मत को। श्रन्य बातों पर कोई वास्तविक विरोध कबीर की शिचाश्रों में नहीं देख पड़ता। इसिलिये हमको समक्त पड़ता है कि छन जोगों के विचारों में कोई सार नहीं, जो समभते हैं कि बिपि-बद्ध न होने के कारण कबीरदास की वास्तविक शिचाएँ इमको उपलब्ध नहीं हैं।

ईश्वर

कबीर साहब ने अपने ग्रंथों में सबसे अधिक ईश्वर का वर्णन

। इसितिबे इनके ईश्वर-संबंधी विचार-प्रदर्शक कुछ छंद यहाँ ते हैं--

मोको कहाँ हँइता बंदे, मैं तो तेरे पास में ; ता मैं छगरी. ना मैं भेड़ी, ना मैं छरी-गँड़ास में। नहीं खाल में, नहीं.:पूँछ में, ना हड़ो, ना माँस में : ा मैं देबाज्य, ना मैं मसजिद, ना काडो कैजास मैं। ता तो कौनो किया-कर्म में, नहीं जोग-बौराग में : बोजी होय, तो तुर्ते मिलिहों पब-भर की ताबास में। में तो रहीं सहर के बाहर भेरी पूरी मवास में : हैं 'कबीर' सुनो भइ माधो, सब साँसों की साँस में। वह इस देस की बतियाँ : जहाँ नहिं होत दिन-रतियाँ। नहीं रवि, चंद भी तारा : नहीं उजियार - श्रॅंधियारा । महीं तह यौन औ पानी : गए वहि देस जिन जानी। नहीं तह धरनि-श्राकासा : करे कोइ संत तह बासा । बहुँगम काल की नाहीं; तहाँ नहिंधूप श्री छाँहीं। न जोगी जोग से ध्याबी : न तपसी देह जरवाबी । नइज में ध्यान से पाने; सुरत का खेल जेहि श्राने। बुहंगं नाद नहिं भाई ; न बाजै संख - सहनाई। नेइद्धर जाप तहँ जारी: उठत धुन सुन्न से आपी। र्नदिर में दीप बह बारी : नयन बिन भई ग्रंभियारी। कबीरा' देस है न्यारा : लखी कोइ नाम का प्यारा। ताकर कीन रूप श्री रेखा ; दमर कीन श्राह जो देखा । प्रो श्रोंकार श्रादि नहिं बेदा : ताकर कहेँ कौन कुल भेदा।

सुन्न सहज मन सुमिर ते प्रकट भई एक जोत ; ताहि पुरुष की मैं बिजहारी निरालंब जो होत। होत पवन नहिं पानी ; तिहया सृष्टि कौन सतपानी।

तहिया होत कली नहिं फूला ; तहिया होत गर्भ नहिं भूजा । तिहया होत बिद्या निह बेदा : तिहया हते सब्द निह स्वादा। तहिया हते पिंड निष्टं बास् : निर्हं घर, धरनि, न पवन श्रकास्। तिहया होत गुरू निर्दे चेला : गम्य, अगम्य न पंथ दुहेला। श्रविगति की क्या गति कहीं, जाके गाँव न ठाँव ; गुनो बिहना पेखना, का कहि जीजे नाँव। ( ४ ) साहब मेरा एक है, दूजा कहा न जाय ; दुजा साहब जो कहूँ, साहब खरा रिसाय । एक कहों तो है नहीं, दोय कहों हो गारि; है जैसा रौसा श्रहे, कहे 'कबीर' विचारि। चार भुजा के भजन में भूिक परे सब संत ; 'कविरा' सुमिरे ताहि को, जेहि की भुजा अनंत। सरग्न की सेवा करो, निरगन का कह ज्ञान; निरगुन सरगन के परे रहे हमारा न्यान। साहिब सों सब होत है, बंदे ते कछु नाहि; राई ते परवत करें: परवत राई माहि । ( १ ) संतो बीजक मत परमाना : कैयक खोजी खोजि थके, कोइ विरत्ता जन पहिंचाना। कोइ निरगुन-सरगुन ठहरावी, कोई जोति बतावी ; नाम धनी का सब ठहरावी. रूप को नहीं जाखावी। कोष्ठ सूछम श्रसथूज बतारी, कोउ श्रस्तुर निज साँचा; सतगुरु कहँ बिरता पहिंचाने, भूता फिरे श्रसाँचा। दिखी पंथ, मिली निह पंथी, ढूँढत ठीर-ठिकाना; कोड ठइरावी सून्यक कीन्हा जोति एक परमाना। पच्छ, श्रपच्छ, सबी पचि हारे, करता कोह न विचारा:

कौन रूप है साँचा साहब, नहिं कोई निरधारा ।

कबीरदास ने थोड़े में बहुत कुछ कहा है। चहुँदल कमल, तिरपुटी, सेत सुन्न, पट्रलकमल, मँवरगुफा, सुरली ( अनहद नाद ), प्रतिबिंब ( जीव ), पिंड ( शरीर ), पार ( परे, परब्रह्म ) ख्रादि योग तथा वेदांत-संबंधी शब्द हैं, जो कबीर का इन शास्त्रों का ज्ञान प्रकट करते हैं। ररंकार से रम्-रम् श्राकार श्रर्थात् राम-राम का प्रयोजन है। इसमें योग-संबंधी नादवाले विचार भी श्रा जाते हैं। निगुण, सगुण, ज्योति, सूचम, स्थून, अचर ( श्रविनाशी ), श्रगम, श्रगोचर, रेख-रूप श्रादि भी ईश्वर-संबंधी पचापच-विचारों में श्राप हैं। इनमें बहुत-से श्रमावात्मक विचार हैं, श्रीर अनके संबंध में भावात्मक शब्द पचापच-विचारों की ही रही है। परमद्याल, परमपुरुपोत्तम से सगुणवाद चल पड़ता है, कर्ता में सबका होना श्रीर सबमें कर्ता का होना श्रद्ध त विचार दिखलाता है। इन शब्दों से कबीरदास की बहुज्ञता प्रकट होती है। साहित्य-गौरव में भी ऐसे पद बहुत श्रच्छे हैं।

नहिँ निरगुन, नहिँ सरगुन भाई, नहिँ सूछम-श्रश्यू ;
नहिँ श्रव्छर, नहिँ श्रविगत भाई, ये मव जग की भून ।
जहाँ करम की गति कछ नाहीं, कह 'कबीर' हम जाना ;
हमरी सैन जखे जो कोई, पानै पद निरवाना ।
सहज कमज में भिजमिल दरसे, श्रापुद बसत श्रपारा ;
जोति-सरूप, सकल जग व्यापी, श्रव्य पुरुष है पारा ।
सुझ सहर में बास हमारा जहाँ सरबंगी जाने ;
साहब 'कविर' सदा के संगी, सब्द महल ले श्रावे ।
किंगरी सार्ग बजै सितारा, श्रव्छर ब्रह्म सुझ दरबारा ;
द्वादस भानु उए उजियारा, खटदल कॅवल मेंभार सब्द रर्शकारा है ।
कोटिन भानु हदय जो होई, एते ही पुन चंद्र लखोई ;
पुरुष रोम सम एक न होई, ऐस पुरुष दीदारा है ।

प्रथम एक जो आये आप, निराकार, निरगुन, निरजाप;
नहिँ तब भूमि, पवन, त्राकासा, नहिँ तब पावक नीर निबासा।
कहें 'कधीर' बिचारि कै, जाके बर्न न गाँव;
निराकार श्रो निर्मुना है पूरन सब ठाँव।
श्रामे सून्य, स्वरूप श्रवख नहिँ विख परे;
तस्व निरंजन जान. भरम जिन चित धरें।
जाके दरसन साहब दरसे श्रनहद सबद सुनावै;
माया के सुख दुख करि जाने सरगुन सुपन चलावे।
प्रिरद्यो श्रसमान, धरनि थैं, जिल देखो, तित साहब मेशा;
तसबी एक दिया मेरे साहब, दास 'कबीर' दिबहि दिल फेरा।

## त्रामहद नाद (ईश्वर-संबंधी)

पाँच तस्त्र कर पूतरा, जुक्ति रची मैं कीव ; मैं तोहिं पूर्ज़ी पंदिता, सब्द बड़ा की जीव । सत्त सब्द परमान, श्रनहद बानी जो दहें ; श्रीर भूठ सब्द ज्ञान, कहें 'कबीर' बिचारिकें।

# ऋद्वेत ( ईश्वर-संबंधी )

तस्त्रमसी इनके ष्ठपदेसा ; ई उपनिषत कहें संदेमा । दया कौन पर की जिए, का पर निदंय द्वीय ; साँई के सबा जीव हैं कीरी कुंजर दोय । बीज मध्य ज्यों बिरछा दरसे, बिरछा मद्धे छाया ; परमातम में श्रातम रीसे, श्रातम मद्धे माया । ज्यों नभ मद्धे सुन्न देखिए, सुन्न श्रंड श्राकारा ; निहश्रच्छर ते श्रच्छर तैसे, भच्छर छर बिस्तारा । ज्यों रिब मद्धे किरन देखिए, किरन मध्य परकासा ; परमातम में बीज ब्रह्म द्वीस, जीव मध्य तिमि स्वासा । स्वासा मद्धे मबद देखिए, अर्थं सबद के माईी;
ब्रह्म ते जीव, जीव ते मन, इमि न्यारा, मिला सदाईी।
धापिंड बीज, बृच्छ, श्रंकूरा, श्राप फूल, फल, छाया;
श्रापिंड सूर, किरन, परकासा, श्राप ब्रह्म, ज़िव, माया।
श्रंडाकार सुन्न नम श्रापे, स्वास सबद श्ररधाया;
निह्म च्छर श्रच्छर छर श्रापे, मन जिव ब्रह्म समाया।
श्रातम में परमातम दरसे, परमातम में काई;
काई में परछाई दरसे, खलें 'कबीरा' साई।
ज्ञान के कारन करम कमाय; होय ज्ञान तब करम नसाय।
फल्ल-कारन फूलें बनराय; फल जागे पर फूज सुलाय।
मिरग पास कस्त्री बास; श्रापु न लोजें लोगे बौराई।

साधो एक आयु जग माहीं ;

दूजा करम भरम है किरतिम, ज्यों दरपन में छाईी। जल-तरंग जिमि जल ते उपजै, फिरि जल माहिं समाई; काया काईं पाँच तस्व की बिनसे कहाँ समाई। चोट कांपे करों, उल्लटि श्रांपे डरों, जहाँ देखों, तहाँ प्रान मेरा।

भजूँ, तो को है भजन को, तजूँ, तो को है आन; भजन-तजन के मध्य में सो 'कबीर' मन मान। वह तत यह तत एक है, एक प्रान, दुइ गात; अपने जिय ते जानिए मेरे जिय की बात।

डपर्युक्त छुंदों में महारमा स्वीर के ईश्वर-संबंधी विचारों का सारांश जिला गया है। इन पर विचार करने के पूर्व इस विषय से मिलते जुलते, उपनिषदों श्रादि में जिल्लित, हिंदू-सिद्धांतों का कुछ कथन श्रावश्यक समभ पहता है। ईश्वर की पूजा एक साकार रूपादि-संबंधी है, श्रीर दूसरी निराकार श्रालस्त की। इन्हें, दाशनिक शब्दों में, ब्यक्त श्रीर श्रब्यक्ष-मार्ग कहते हैं। उपासक मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं—एक वे, जो मुख्यतया केवल ज्ञान से काम लेते हैं, श्रीर दूसरे वे, जो प्रेम की प्रधानता रखते हैं। वे दो शुद्ध तार्किक विभाग हैं। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य ज्ञान श्रीर भेम, दोनो रखता है। उपासक लोगों में श्रंतर इतना ही रहता है कि बुद्धि तथा प्रेम की मात्राएँ उनमें घट बढ़ रहती हैं, श्रर्थात् किसी में प्रेम की न्यूनाधिक प्रधानता रहती है, श्रीर किसी में बुद्धि की। श्रिष्या ने पृथक्-पृथक् स्वभाववाले मनुष्यों के योग्य पृथक्-पृथक् विद्याएँ रची हैं, जिन्हें उपासना भी कहते हैं। ये निर्णु शास्मिका तथा सगुयास्मिका होती हैं। इनके दो-दो भाग हैं—सान्त्विक तथा राजस।

राजस में कुछ-न-कुछ स्वार्थ लगा ही रहता है, किंतु सास्विक में नहीं। इसीलिये उपनिषदं राजिसक विद्याश्रों का वर्णन न करके सास्विक विद्याश्रों का करती हैं। सास्विक उपासना दो प्रकार की होती है—श्रहंग्रह श्रोर प्रतीक । प्रतीक शब्द प्रतिमा से संबंध रखता है, श्रोर श्रहंग्रह श्रारमा से । श्रहं त-वाद का मूलाधार 'तस्वमित' (वह तू है) है। यहाँ वह से प्रयोजन ईश्वर का है, भ्रोर तू से जीवात्मा का। इस वाश्य का जच्य बहा है। बृहदा-रण्यक में 'श्रयमित्म' से यही भाव निक्खता है। श्रहं त-वाद दोनों को एक मानता है, श्रोर ऐसा मत प्रकट करता है कि जीवात्मा का श्रविद्या-जन्य श्रहंकार ही उसे विख्वाने-भर को परमात्मा से पृथक् करते हुए समक पदता है। श्रहं त-वाद में प्रकृति या जीवात्मा सत्त नहीं है; जो है, सो परमात्मा-हो-परमात्मा है। यह वाद छपनिषदों से निक्बता है, श्रोर शंकराचार्य के इसे पुष्ट किया है। विशिष्टाहें त, श्रुहाद्वेत, है ताह त श्रीर शंकराचार्य के इसे पुष्ट किया है। विशिष्टाहें त, श्रुहाद्वेत, है ताह त श्रीर होतराचार तथा प्रकृति को न्यूनाधिक रीति से

सत् श्रथवा सत् के समान मानते हैं। मानुष-शरीर में सोलह चक माने गए हैं. जिनका योग-शास्त्र से मंबंध है। योग में श्रभ्यास की प्रधानता है। श्रभ्यास ही से योगी की श्रधिकाधिक वृद्धि होती है। योगी समाधि में जो कुछ देखता या सुनता है, इससे इस वृद्धि की जाँच करता है। इसी देखने श्रीर सुनने का संबंध ईश्वर-संबंधी ज्योति और अनुहृद् नाद् से है। जब समाधि की श्रवस्था में योगी की चौद्दो इंदियाँ निश्चल हो जाती हैं, श्रर्थात् वह पाँचो ज्ञानेदियों, पाँचो कर्मेंद्रियों श्रीर श्रंत:करणचतुष्टय ( सन, बुद्धि, चित्त, श्रहंकार ) से कुछ काम नहीं लेता, तब उसको त्रिपुटी (भौहों के बीचवाले स्थान ) में एक ज्योति देख पड़ती है। अभ्यास के साथ यह ज्योति क्रमशः १६ रूपों में दिखाई देती है, जिनके प्रथम नौ रूप निम्न-जिखित हैं--नीहार ( श्रोस ), धूम्र, सूर्य, वायु, श्राग्न, साद्योत ( जुगन् ), तिहत् ( विजली ), स्फटिक और चंद्र । वे नाम केवल समता-प्रदर्शन के जिये कहे गए हैं। ज्योति के इनसे ऊँचे जो श्रीर सात रूप हैं, वे केबल योगियों को जात हैं, सर्व-साधारण को नहीं बतलाए जा सकते । सुनने से संबंध शब्द ( अर्थात् अनइद नाद ) का है । स्रोम् की सोलइ कलाएँ अथवा मात्राएँ होती हैं। इन सोलहो पर क्रमशः पूर्ण श्राधकार करने पर योगी प्रणव को समस्ता है। प्रणव ईश्वर का वाचक है। इसी को नाद भी कहते हैं। संसार की सब शक्तियों को मिलकर जो स्फुरण होता है, वही प्रणाव या नाद है। यह नाद निरंतर हुआ करता है, इसी जिए इसे अनहद ( अनाहत ) कहते हैं। इसी को दसनादम् भी कहा है, जिन्हें योगी खोग सुनते हैं। नाइबिंदु उपनिषत् में ११ नाइ कहे गए हैं, जिनकी उपमा इन से दी गई है-- १. जलिंध-तरंग, २. घन-गरज, ३. भेरी, ४. निर्फार (पहादी नदी ), १. बूदंग, ६. घंटा, ७. वेख, ८. किंकिणी, १. वंशी, १०. वीणा, ११. भ्रमर ।

जो-जो पदार्थ यहाँ लिखे गए हैं, उनके शब्दों से प्रयोजन है। इस ध्वनि-संबंधी रुन्ति की तीन कचाएँ हैं। शपर्य के पहली चार ध्वनियाँ प्रथम कचा से संबंध रखती हैं। इसी भाँति नंबर ४ से ७ तक दूसरी कचा से श्रीर श्रंतिम चार तीसरी कचा से संबद्ध हैं। इनके आगे भी श्रन्य ध्वनियाँ सुन पड़ती हैं, जिनका कथन शब्दों में नहीं हो सकता। सात शब्द नीचे प्रकार के माने गए हैं, तथा इनसे उत्पर कुछ श्रीर उच्च प्रकार के शब्द कहे गए हैं। जैसे दर्शन-संबंधी १६ प्रकार ऊपर दिखलाए गए हैं, शैसे ही श्रवण-संबंधी १८ शब्द समभ पड़ते हैं। जब पाडश कजायुक्त पुरुष ब्रह्म का पूर्ण विचार होता है, तब कलाश्चां का विचार नहीं होता, श्रीर वे कलाएँ मिली हुई समभी जाती हैं। ऐसी दशा में ईश्वर को निष्कल कहते हैं। जब कजाश्रों पर ध्यान रखकर ईश्वर पर विचार होता है. तब उसको सकल कहते हैं। परब्रह्म निष्कत है, श्रीर अपरब्रह्म सकत । इन सोबहो कलाश्रों की ऊपमा चंद्रमा की सोलहो कलाश्रों से दी जाती है, यहाँ तक कि ईश्वरीय श्रीर चांद्र कवाश्रों के नाम भी एक ही है, यथा —श्रमृत, मानत, पूत्र, तुब्टि, पुब्टि, रति, श्रुति, शशिना, चंद्रिका, कांति, ज्योरश्ना, श्री, पृति, श्रंगदा, पूर्ण त्रौर पूर्णामृत । इसी हवासना को घोडशकन पुरुष-विद्या कहते हैं, जिसमें निर्गु ग-ध्यान श्रीर सगुगोपासना, दोनो सम्मिलित हैं।

श्रवतारों, पैग़ंबरों, सिझों श्रादि के प्रति पूजन श्रथवा मान प्रतीक-रुपासना से ही संबंध रखता है, क्योंकि मनुष्य भी एक प्रकार की प्रतिमा-मात्र है। निर्मु ग्रा-रुपासना प्रतीक-रुपासना से ऊँची है, किंतु रुसमें भी सगुण्य एवं प्रतीक्ष्य लगा है, सो बह भी बुद्धि की श्रपेचा प्रधानतः प्रेम मार्ग से ही संबन्ध रखती है। सबसे पहले प्रतीक-रुपासना का दर्जा है। उससे बढ़कर सगुण-उपासना की पात्रता त्राती है, श्रोर रुससे भी श्रामे निर्मुण का पद है, जो प्रेम से विशेष

संबंध न रखकर प्रधानतः निर्विशेष ज्ञान का विषय है। निर्विशेष ज्ञान का ही प्रेमी जोग तल्लीनता कहते हैं। इसी जिये स्थूज प्रकार से सविशेष सगुण की उपासना तथा निर्माण का ज्ञान कहा गया है। वास्तविक हेश्वर इन दोनों से ऊपर है। ये दोनों सिखलाने-भर को 👸 । जब रेखागियात निखलाया ज्ञाता है, तब यह पढ़ाया जाता है कि रेखा में लंबाई है, किंतु चौड़ाई बिलकुल नहीं। यह बतलाने को बोर्ड पर एक रेखा भी सीची जाती है, किंतु वह स्वयं प्रशुद्ध है : क्यों कि विना चौड़ाई के रेका सोची तो जा सकती है, खींची नहीं जा सकती। फिर भी विना इसके रेखागिणत समम में नहीं भा सकता । इसी प्रकार ईश्वर का ज्ञान देने को निगु ग श्रीर सगुण विचार साधन-मात्र है। प्रसिद्ध दार्शनिक स्पिनोज्ञा ने कहा है कि **इं**श्वर को निग्रं या बतलाने ही में हम ससमें एक गुण स्थापित करते हैं, अर्थात् यह कहते हैं कि उसमें अमुक बात का श्रभाव है। यह भी एक गुण ही है, यद्यपि भावात्मक न होकर धभावात्मक है। इसी लिये कहा गया है कि ईश्वर का विचार पूर्णतया शब्दों में कहा नहीं जा सकता, वरन् हंगित से समभाया जा सकता है। श्चतएव कहते हैं कि ईश्वर का वास्तविक शहंग्रह भाव, सगुण श्रीर निग्रं या, दोनो से ऊपर है। अपासना श्रीर ज्ञान, निग्रं या श्रीर सगुया, दोनां ही में होते हैं।

निर्जु ग्य-सगुग्य-विचारों का अपने यहाँ मनोरंजक इतिहास है। वेदों में तेंतीस देवताओं की मुख्यता है, और उन्हों को यज्ञों से प्रसन्न किया जाता था। फिर भी इतना कहा गया कि वे केवल इंश्वरीय शिक्त से सबल हैं, अपनी से नहीं। वह ईश्वर कैसा है, सो वेदों में बहुत करके अकथित है। पीछे से बाह्मण तथा सौन्न-कालीन सम्यता में यह भाव हठा कि जिन इंद्वादि देवताओं में अपना निजी बल नहीं है, वे महान् कैसे ? इस प्रकार औपनिषद ज्ञान एक ईश्वर की और

भुका, विशेषनया उपके निर्मुण भाव पर । छपनिषदों ने बहुधा उसे अन्यय, अलोहित, ग्रस्नाविर, श्ररूप अहि कहा। श्रनंतर यह भाव **8**ठने लगा कि जो ईश्वर समष्टि-मूलक कृपा से इतर स्पष्टि रूप में श्रापने से कोई विशिष्ट संबंध रखता ही नहीं, वह श्राराध्य नहीं है । यह मात्र बहुन करके बृहस्पति के चार्वाक ( जेक यत ) मत से हरा, जिसने श्रनीश्वरवाद चलाया। फिर भी कुछ हिंदू-सभ्यता रखने को किवलादि ने भी इसी से भिलते जुलते उच्चतर विचार चलाए। तथापि समय पर महर्षि कपिना, जैमिनि और गौतमनुद्ध के उपदेशों के पीछे से भारत में अनीश्वरवाद चलने लगा, जियका प्रतिकार समाज में शुष्क निर्गयावाद न कर सका। तब महर्षि वादरायण न्यास ने श्रीभगवद्गीताद्वारा पहलेपहल सगग्वाद का सबल प्रचार किया ! इसमें प्रतीकत्व श्राधिश्य से नहीं । गंगा की महत्ता कथित है, किंतु उनमें स्तान से कोई फज नहीं कथित है। प्रतिमा-पूजन भी गीता में नहीं है। इरप्पा (३३वीं शताब्दी बी० सी०) श्रीर मोइंजोद्दों में श्रट्ट ईसवीं शताब्दी ईसा पूर्व की सभ्यता निकली है। उसमें शिविज्ञिंग पाए गए हैं, हिंतु 'न तस्य प्रतिमास्ति' द्वारा चेदने अपर्यों में प्रतिमापूजन न अपने दिया। बैद्ध-क ल के पूर्व तक खनायों में तो प्रतिमा-पूजन मिलता है, किंतु आयों में निश्चय-पूर्वंक नहीं। प्रतिमा भी केवल लच्नी की मिल्ली है, सो भी सांकेतिक. श्रीर उसके भी पूजन का वर्णन नहीं है। बुद्ध भगवान् के पीछे यहाँ प्रतिमा-पूनन क़ोरों से चला, जो तुनों, शकों, हुगों ख्र दि के समय पर हिंदू बनने से श्रीर भी बढ़ा। इन्हीं लोगों के प्रभाव से पाप-स्वीकृति, तौबा आदि की नक़बापर अपने यहाँ भी तीर्थ-स्नान आदि द्वारा पाप-विमोचन की प्रणाली बहुतायत से चली । था यह विचार ऋग्वेद में भी, किंतु इसकी वहाँ मुख्यता न थी। श्रव तीर्थ स्नान, प्रतिमा-पूजन श्रादि के ही सहारे में दिंद-धर्म चल रहा है। भक्ति इन्हीं

पर बहुधा अवलंबित रहती है। भारत में गीता के पूर्व निर्णाण ब्रह्म का प्रचार था श्रीर गीता के पीछे सग्या का । श्रनंतर सग्यात्व दिनोदिन बढ़ता आया है। कुछ दर्शिनकों का कथन है कि योग द्वारा जो ज्यांति भौर शब्द का ज्ञान होता है ( जिसका कथन ऊपर हो चुका है ). वह एक प्रकार से अप्राकृतिक है । वैज्ञानिकों का कथन है कि अनहह नाद श्रीर ज्योति के ज्ञान, जो समःधि से प्राप्त होते हैं, वे भी अभाकृतिक न होकर प्राकृतिक-मात्र हैं, श्रीर जैना साधारण शब्दों तथा रूपों का ईश्वर से संबंध है, वैना ही उनका भी, उससे विशेष कुछ भी नहीं ; श्रर्थात् उन उयातियों तथा नादों में कोई विशेष ईश्वरीय सत्ता नहीं है, वरन् साधारणी सत्ता-मात्र है। इनका विचार है कि बर्गेंद्रिय को सटैं। काम करने का अभ्यास है : श्रतः जब इम उससे कोई भी काम नहीं लेना चाइते. जैसा कि समाधि की अवस्था में होता है, तब वह ऐसे शब्दों को पकड़ती है, जो हमारी इच्छा-शक्ति की जाग्रत् अवस्था में उस (क्योंद्रिय) के जिये श्रति सूचम होने के कारण सुन नहीं पड़ते । ज्यों-ज्यों इसका श्रभ्यास बढ़ता साता है, त्यों त्यों शक्ति बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि समाधिस्थ मनुष्य अत में ऐवे-ऐसे शब्द सुनने सगता है, जो उसे अप्राकृतिक और ईश्वरीय समक पड्ते हैं। इसी प्रकार नेत्र बंद करके समाधि बागाने से आँख में जो देखने के स्नायु हैं, उनका प्राकृतिक स्फुराया होने से उन्हें त्रिपुरी में ज्योति देख पहने जगती है, जिसके इप श्रभ्यास वृद्धि के साथ बदलते जाते हैं। इन्हीं रूपों को योगी ईश्वशिय ज्योति का साची मानने जगता है, यद्यपि सूचमता का विचार छोड़ देने से इनमें साधारण पदार्थों के देखने से बढ़कर कोई भी मुख्य इंश्वरीयता नहीं है। यहाँ यह भी कह देना चाहिए कि दार्शनिकों तथा वैज्ञानिशों में इस विषय पर कोई वास्त्रविक भेद है भी नहीं, म्यों कि दार्शनिक भी इन्हें वास्तव में श्रप्राकृतिक नहीं मानते। वे केवल

हनकी सूचमता पर ज़ोर देते हैं। इस विषय पर अपने को मत-प्रकाशन की कोई आवश्यकता नहीं। इतना हर प्रकार से मानना पड़ता है कि योगी जो ज्योति देखना और शब्द सुनता है, उसके श्राकार-प्रकार साधारण ज्ञान से सूचमतर हैं। जब सभी बातों में ईश्वरीय शक्ति है, तब सूचम बातों में उसकी कुछ श्रधिकता अवश्यमेव होगी।

उत्पर के वर्णन से ज्ञात होगा कि हिंदु-मत में ईश्वरीय भाव बहुत ही उचा है। श्रव इस कबीर साहब के ईश्वर-संबंधी कथनों पर विचार करते हैं। श्रापने कहा है कि ईश्वर में सब शक्तियाँ हैं, श्रीर वह सभी कुछ कर सकता है, किंतु बंदा ( श्रादमी ) नहीं कर सकता। इससे ईश्वर ही में शक्ति है, ऐसा निष्कर्ष निकलता है। कबीर ने उसे सर्वशक्रिमान्, सर्वेव्यापी श्रादि माना है, श्रीर एकेश्वरवाद पर बहुत बढ़ा ज़ोर दिया है। 'सेना डीना' से 'गुँगे के गृड़' की भाँति समकाने में आपने शून्य, ज्योति श्रीर शब्द या अनहद नाद, इन तीन बातों पर विशेष ज़ोर दिया है। शून्यवाद अनीश्वरवाद को कहते हैं, श्रीर क्षेश्वरवाद में भी शुन्य का वर्णन श्वाता है। ईश्वर को बार-बार शुन्य शहर का वासी श्रादि कहकर कबीर साहब ने यह व्यक्त किया है कि भद्दौतवाद सत्य है। ईश्वर के श्रतिरिक्त प्रकृति, जीवारमा श्रादि कुछ भो सत् नहीं हैं, क्योंकि यदि वे सत् होते, तो ईश्वर के श्रतिरिक्त भीर भी पदार्थ होते. श्रीर वह शुन्य का निवासी न होता। योग में इंद्रियों के शुन्यप्राय कर देने से ही ज्योति का दर्शन होता है। इससे कबीर साहब ने शून्य का अधिक वर्णन करके यह भी दिखलाया है कि इंद्रियों की श्रकर्मण्यता अर्थात जय द्वारा ज्योति-दर्शन होनेवाना योग का विचार सत्य है।

इस प्रकार 'शून्य' के कथन द्वारा कबीर साइब ने, हमारी समक्त में, श्रद्धैत-मत, योग की ज्योति वृत्रं शब्द-संबंधी विचारों को पुष्ट किया है। शब्द, नाद श्रादि से श्रापका प्रयोजन श्रनहृद नाद से है, जैसा कि आपने कहा भी है। आपने अनहद ढोल, अनहद घंट और नाद, इन् तीनो बातों का इस संबंध में विशेष कंधन किया है। ये सब बां योग-शास्त्र के विचारों तथा अनुभयों से पूरी-पूरी मिल जाती हैं, जैसा कि उपर विश्वित है। शब्द को आप ररंकार-मूलक मानकर राम-नाम को पूज्य समस्तते हैं। इतनी ही पोप-लोला आपके कथनों में है, या यों कहें कि समस्तपड़ती है। योग के चार स्थूल विभाग हैं— राजयोग, इटयोग, मंत्रयोग और लययोग। कबीर साहब का सिद्धांत प्रधानतः लययोग समस्त पड़ता है।

ईश्वर के सबंध में श्रापका विचार बहुत ही ऊँवा है। इससे ऊँचा विचार भ्राज तक शायद किसी भारी हिंदी कवि ने नहीं प्रकट किया । आपने साफ कह दिया है कि ईश्वरीय विचार सगुण और निग्या, दोनो से ऊँचा है। यह भी प्रकट रूप से कहा गया है कि भक्ति सगण ईश्वर की करे, श्रीर ज्ञान के लिये निर्माण ईश्वर पर विचार करे, किंतु ये दोनो बातें समकाने-भर को हैं, क्योंकि श्रसची ईश्वर इन दोनो से परे है। प्रतीक उपासना की छापने पूरे बज के साथ निंदा की है। प्रतिमा, श्रवतार, पे गंबर, मुल्ला, काज़ी, बाह्मण श्रादि में से भाप किसी को पुज्य नहीं मानते श्रीर सद्ा्या पर ही जोर देते हैं। यह महात्मा उपनिषदों की सच्ची संतान थे। इन्होंने सिवा सच्चे, चोखे ज्ञान के त्रीर कुछ भी नहीं कहा, श्रीर सममःने-बुमाने श्रादि के लिये किसी प्रकार हैश्वरीय विचार की सत्यता में तिबा-मात्र श्रासत्यता नहीं घुपने दी। सत्य-कथन का इन महात्मा को इतना चाव था कि चाहे भद्दापन भी श्रा जाय. विरोध हो जाय, स्त्री का सतीत्व तक अष्ट हो जाय. किंतु मुख से असत्य बात न निकले, धौर कर्मों में श्रमत्यता का आवेश न हो। हिंद-दार्शनिक सिद्धांतों में आपने बहुतवाद को पूर्णंबल के साथ अपनाया, किंतु फिर भी, रसमें कहे हुए पत्येक विचार को नहीं माना। श्रहेत में आपने

ईश्वर की श्रद्धेतता माश्र पर ज़ोर दिया है। इतना श्रीर कहना पहता है कि यद्यपि कबीर साहब ने भंक्र के किये सगुण ईश्वर की छपासना ठीक कही है, तो भी इनकी रचना में उसका बहुत दम समावेश है। भक्ति का उपदेश आप श्रवश्य करते हैं, किंतु इंश्वर में तार्किक सत्यता स्थिर रखने के लिये इसके सगया-वर्णन को दर नहीं करते, जिससे भक्ति के लिये कोई श्रवलंब कम मिलता है। ईश्वर की भक्ति क्यों की जाय ? इस प्रश्न का उत्तर जो आपने दिया है, वह बहुत चित्ताकर्षक नहीं है। ईश्वर की दया-लुता, कोमजता श्रादि के भाव श्रापकी रचना में कम श्राए हैं। आप निर्वाण श्रादि के ही किये भक्ति का उपदेश करते हैं ; यह कम दिखजाते हैं कि दुःखों का दमन ईश्वर ने किया, श्रथवा वह इमारे किये बड़ा असुक है, या हमारे बच्टों, दु:खों, द्राचरणों आहि के हटाने में तत्वर है। आप भी रचना में आत्मा की हरसुकता परमारमा की श्रोर विशेष है, किंतु परमारमा की उत्सुकता बहुत कम है, वरन् प्रायः कुछ भी नहीं। जो थोड़ी-सी है, वह पर्याप्त नहीं। यह नहीं सम्म पड़ता कि आत्मा परमात्मा के लिये क्यों इतना अत्मक हो ? केवल मुक्ति की चाट यथेच्ट नहीं है। प्रेम करने के योग्य बहुत-सी बातें कबीर के ईश्वर में नहीं मिलतीं। इनके ईश्वर के संबंध में उदासीन भाव से भक्ति ठीक या योग्य समम पड़ती है ( हरा नीन भाव से भक्ति शांत भाव के श्रंतर्गत कही जा सकती है )। इसका कारण ताकिक शुद्धता ही दिखाई देती है। ईश्वरीय विचार जितना शुद्ध कबीर साहब ने कहा है, हतना हमारे किसी श्रन्य भारी भाषा-कवि ने नहीं कहा। स्वामी दयादंद सक ने सब कुड़ छोड़कर वेदों का सहारा श्रवश्य टूँढा, किंतु कबीर ने कोई सहारा नहीं लिया, केवल सचा-सीभा ईश्वर कहा। इसीविये उसमें कुछ शुक्तवा था गई है।

"चरित राम के सगुन भवानी, तरिक न जायँ बुद्धि, बल, बानी। यह बिचारिजे चतुर बिरागी, रामिह भजहिं तरक सब त्यागी।"

मह'रमा तुजसीरास को अनन्य भक्त होकर भी ऊपर-जिखी बात कहनी वही। प्राप राम-भक्ति को तर्क-हीन बतलाते हैं. किंतु इतना होने पर भी संशय न होने का छपदेश एवं 'सशयात्मा विनश्यति' की धमकी विश्वासारिमका भिकत के बता पर देते हैं। कबीरदास के कथनों में संशयास्मक के जिये ठौर ही नहीं है। वह कहते ही नहीं कि अमुक पुस्तक ईश्वर की आज्ञा है : फिर संशय क्या किया जाय ? वह ईश्वरीय कृषाश्ची के उदाहरण ही नहीं देते कि कोई उन पर संदेह प्रकट करे। वेद, पुरान, बाइबिल प्रादि का श्रधिकार उन ग्रंथों के ईश्वरीय संबंध पर ही श्रवलंबित है। यदि कोई इस संबंध को न मान सके, तो उन पुस्तकों पर विश्वास कैसे करे ? कबीरदास के कथनों में ऐसे विश्वासों की आवश्यकता ही नहीं। श्रन्य बहुतेरे छपदेशक कहते हैं कि हमारे कथन श्रमुक प्रथ में कथित होने, इमसे ईश्वर का अमुक संबंध होने एवं ऐसे-ही-ऐसे अपन्य कारणों से मान्य हैं; किंतु महात्मा गौतम बुद्ध की भांति कबीर साहब मानी यही कहते हैं कि हमारे कथन ठीक होने के कारण ठीक हैं ; जो उनमें भूत निकाल सर्वे, वे निकालें। वह स्वयं सबकी भूलें निकालने का बीदा उठाए बैठे थे। उनके कथनीं में कोई भून न निकाल सका। योगियों के कथन होते हैं कि इमने अमुक बात योग-बज से देखी है. इपिजये तुम्हें माननी चाहिए। यदि संदेह हो, तो 'संशयास्मा विनश्यति' की धमकी रक्की हुई है। परंतु बाबा, सारे प्राकृतिक नियमों और अध्ययनों के फलों को किस कोने में दूँसें, जो श्रंध-विश्वास के श्रनुय यी बनें ? उत्तर यही मिलेगा कि कीन श्रंध विश्वास करने की कहता है ? स्वयं योग-साधन कर देख न जो। पर साठ बरम तक श्रम करने की समय

किसके पास है ? फल यह है कि आप आना योग बल लिए बैठे रहिए, और इस अपने अविश्वास पर इद रहें। कबीर के कथनों में ऐसी बातों की आवश्यकता नहीं। आपके छंदों तथा जीवन के चित्रों से जान पड़ता है कि आप योगी, सिद्ध, ब्रह्मानंदी और समाधिस्थ थे। आपकी गणना पैगंबरों और मिस्टिक (Mystic) महापुक्तों में हो सकती है। फिर भी आपने किसी को अपने उत्पर अनुचित विश्वास करने का उपदेश नहीं दिया, और सारी चेतावित्यों तथा विचार बुद्ध-प्राह्म लिखे। इसिल्ये यदि इनका ईश्वर-प्रेम मोहक न हो, तो भी सत्यता की मात्रा विशेष होने से इम उसको योग्य समक्षते हैं, और इन्हें बहुत भारी धर्मोपदेशक मानते हैं। इतना तो भी कहना पड़ेगा कि अपनी भक्ति शुष्क देखकर ही शायद अपने खल्टवांसी आदि कहकर अपने धार्मिक उपदेश जनता तक पहुँवाने खाहे हों, किंतु उनमें केवल मूर्लंमोहिनी विद्या है।

खदानीन भक्ति का यह प्रयोजन इसने माना है कि ईश्वर की महत्ता को पूर्ण रूप से स्वीकार करें, उसके नियमों को समब्दिमावेन द्यामय समभें, किंतु नियमातिश्कि दया को न्याय के प्रतिकृत्व मानकर श्रमाधारण व्यक्तिगत दया की श्राशा उससे न करें। ऐपी भिन्न का मुख्य श्रंग कर्तक्य-पाजन है। ईश्वर से कोई विशिष्ट व्यक्तिगत संबंध असंभव है।

#### अवतार

(१) तेहि साइब के लागी साथा; दुइ कुल मेटिकै होहु सनाथा। दमरथकुल अवतरि नहिँ आया; नहीं लंक के राय सताया। नहिं देविक के गरभिंद आया; नहीं जमोदा गोद खिलाया। पृथिवी रमन दमन नहिं करिया; पैठि पताल नहीं बिल छिरया। नहिं बिल राय मों माँदी रारी; ना हरनाकुस बधल पछारी। रूप बराइ धरनि नहिं धरिया; छुत्री सारि निक्कत न करिया।

गंडक सालग्राम न भीला; मच्छ-कच्छ ह्वै निर्ह जल हीला । द्वारावती मरीर न छाड़ा; ले जगनाथ पिंड निर्ह गाड़ा । २ ) संती बावै-जाय सो माया :

है प्रतिवाल काला नहिं वाके, ना कहिं गया, न श्राया। क्या सकसूद सच्छ-कच्च होना. संस्वासूर न सँहारा: श्रहे दयालु, द्रोड नहिं वाके, कड़ी कीन की मारा। वे करता, न बराइ कहावें, धरनि धरें नहिं भारा : है सब काम नहीं साहेब के, फूठ कहें संमारा। संभ फारि जो बाहर होई. ताहि पनिज सब कोई: हिरनाकुस नल हदर बिदारे, सो नहिं करता होहै। बावन रूप न बिल को जाँचे, जो जाँचे मो माया: बिना बिबेक सफल जग जह है. माया जग भरमाया। परस्राम छुत्री नहिं मारा, है छुत माया की नहा : सतगुरु भक्ति भड्डे निंह जाने, जीव सु मध्या चीन्हा। मिरजनहार न ज्याही सीता, जल-पखान नहिं बंधा : वै रघुनाथ एक नहिँ सुमिरे, जो सुमिरे सो श्रंथा । गोप, ग्वाल, गोकुल नहिं श्राप, करते कंस न सारा : मेहेरबान है सबका साहेब, ना जीता ना हारा । वे करता निर्दे बौध कहावें, नहीं श्रमुर को मारा : ज्ञान-हीन करता सब भरमे, माया जग संहारा। वे करता नहिं भए कलंकी, नहीं कलिंगहि मारा : इं छुज-बल सब मायै कीन्हा, जितन-सितन सब टारा। इस अवतार ईस्वरी माया करता के जिन पूजा ह कहैं 'कबीर' सुनी हो संती, उपजे-सपै सी वृजा ।

#### माया

इं माया रघुनाथ कि बैरिनि, खेलन चली श्रहेरा हो; चतुर चिक्रनियाँ चुनि-चुनि मारे, कोई न राखा नेरा हो। मौनी, पीर, दिगंबर मारे, ध्यान धरंते जोगी हो; जंगल में के जंगम मारे, माया किनहु न भोगी हो। बेद पढ़ंते बेदुवा मारे, पुजा करंते स्वामी हो। धर्य बिचारत पंडित मारे, बौधे उसकल लगामी हो। संगी ऋषि बन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा का फोरी हो; नाथ मुखंदर चले पीठि दै, सिंगल हु में बोरी हो। साकठ के घर करता धरता, हरि-भक्कों के चेरी हो; कहिंदि 'कबीर' सुनो हो संतौ, ज्यों झावें खों फेरी हो।

धवतार तथा माया-संबंधी उपयुक्त छंरों से प्रस्ट हुन्ना होगा कि कबीर साहब धवतार, देवी, देवता धादि को माया के धंग समक्ते भौर नहीं मानते थे।

#### श्राब गमन

इस सिद्धांत पर हिंदुश्रों श्रीर मुमलमानों के विचारों में बहुत बड़ा श्रंतर है। हिंदुश्रों का सिद्धांत है कि प्रत्येक मनुष्य, वरन् देहधारी जीवन में जैसे कार्य करता है, तदनुपार भविष्य में श्रन्य योनियाँ प्राप्त करके संसार में काम करता है। डधर मुमलमानों का मत है कि जीवारमा एक ही बार मनुष्य थोनि पाकर फिर उसमें कभी नहीं श्राता। कवीर साहब की रचना पढ़कर इस प्रश्न पर अम-सा होता है, क्योंकि श्राप इन होनो विरुद्ध सिद्धांतों के समर्थन में स्थान स्थान पर छुद लिखते हैं। इसीजिये यह निश्चय नहीं होता कि कर्मों के किद्धांत पर इनका इद मत क्या था?

#### बदाहरण--

### हिंदु-विचार

निर्गन नाम बिना (पछितेहो फिरि-किरि यहि नगरी। कहत 'कबीर' बसा है हंसा आवागमन मिटावे। दिवाने मन, भजन बिना दुख पैही। पहिला जनम भूत का पही, सात जनम पछितेही; काँटा पर के पानी पेंडी, प्यासन ही मरि जैही। द्ता जनम सुवा का पेही, बाग बसेरा लैही; टूटे पंख, बान मँइराने, श्रधफद प्रान गँवेही। बाजीगर के बंदर हु ही, लिकन नाच नचेंही; कँच-नीच के हाथ पतिरही, माँगे भीख न पही। सत्त नाम की टेर न करिशी, मन-श्री-मन पछितंही: कहत 'कबीर' सुनी भइ साधी, नरक-निशानी पेंडी। श्रष्ट कमल से उपने, लीका श्रगम अपार:

कह 'कबीर' चित्र चेतिकै श्रावागमन निवार ।

### मुसलमानी विचार

सोच समक श्राभमानी, चादर भई है पुरानी; कह 'कबीर' भरि राखु जतन से, फेरि हाथ नहिं आनी । जियरा ऐमा पाहना निर्कं न दजी बार। मानुष-तन दुर्लभ श्रहे, बहुरिन दूती बार ; पका फल जो गिरि परे, बहुरि न लागे डार।

#### राम

राम को कबीर साहब दशरथ नंदन अथवा अवतार समभकर नहीं जपते थे, वरन् ईश्वरीय शब्द रहंकार के सबंध में पवित्र मानते थे। इनके गुरु स्वामी रामानंद ने जो इन्हें राम का मंत्र दिया था, उससे धनका प्रयोजन अपवतार ही का था। फिर भी कबीर की रचना में सैकड़ों स्थानों पर राम-नाम होते हुए भी उससे अवतार का संबंध कभी नहीं बैठता। इससे जान पड़ता है कि शिष्य होने के बहुत दिन पीछे, अपने विचार दृढ़ कर लेने पर, कबीर साहब ने इन छंरों की रचना की। इन्होंने यद्यपि गुरु-मंत्र का भाव छोड़ दिया, तथापि उसके शब्दों से श्रद्धा नहीं इटाई।

वदाहरण--

रमै घट-घटन में आपु न्यारा रहे पूर्न ग्रानंद है राम मोई। पाँच पञ्चीय गुन मील से रहित है कीन-मी दृष्टि से राम देखा; इसरथ-सुत तिहुँ लोकहि जाना; राम-नाम का मर्म है भाना।

#### ज्ञान

उयों श्रंथेरे को हाथिया सब काहू को ज्ञान; अपनी-अपनी कहत हैं, काको धरिए ध्यान। ज्ञानी से कहिए कहा, कहत 'कबीर' जजाए; श्रंथे श्रागे नाचते कजा श्रकारथ जाय। ज्ञानी भूले ज्ञान कथि, निकट रह्यो निज रूप; बाहर खोजें बापुरे भीतर बस्तु श्रन्थ ज्ञों कों तारा जगमगें, तौकों उगे न सूर; तौलों जिय जग कमें बस, जोजों ज्ञान न पूर।

उपयुक्त प्रथम तीन दोहों में भूठे ज्ञान की निंदा की गई है, सच्चे की नहीं। तीसरे दोहे में बुद्धि की निंदा और प्रतिभा की स्तुति हुई है। चौये में सच्चे ज्ञान की महिमा गाई गई है।

भक्ति श्रीर प्रेम भक्तं खर्ब जों दिवें है, उदय-श्रस्त खों राज ; भक्ति-महातम ना तुले, बे सब कौने काज। श्रीर कर्म सब कर्म हैं, भक्ति-कर्म निष्कर्म; कहें 'क्बीर' पुकारिके भक्ति करो तिज भर्म।

## उल्टबाँसी ऋार सांकतिक पद

कबीर साहब ने उल्टबाँसी बहुत-सी कही हैं। इनमें देखने को तो उलटा कथन किया जाता है, किंतु आध्यादिमक अर्थ जगाने से वह ठीक बीठ जाता है। इसीजिये इन्हें उल्टबाँसी कहते हैं। इन्हीं से मिलते हुए बहुत-से ऐसे कथन हैं, जो संकेत में किए गए हैं, और जिनका अर्थ साधारण पाठक कठिनता से जगा सकते हैं। "पाँच पचीस को दमन करो!" एक ऐसा ही वाक्य है। इसी प्रकार के बहुत-से कथन ऋग्वेद में भी पाए जाते हैं। वैदिक साहित्य का कुछ स्वाद इन महादमा की रचना में कहीं-कहीं मिजता है। उदाहरण—

(१) बाँधे अष्ट कष्ट नौ सूता।

यहाँ श्रष्ट से योग, कष्ट से ज्ञान, नो मे नवधा भक्ति श्रीर सूत से जीव का प्रयोजन है।

२) चिउँटी जहाँ न चिढ़ सकै, राई ना ठहराय ; आवागमन कि गम नहीं, तहँ सकतो जग जाय। यहाँ चिउँटी से वाणी का प्रयोजन लिया गया है, और राईं से बुद्धि का।

### उपदेश

कबीर साइब ने अपदेश और चेताविनयाँ भी बहुत अच्छी कही हैं—
श्वित का भला न बालना. श्वित की भली न चूप ;
श्वित का भला न बरसना, श्वित की भली न घूप ।
एक कर्म है बोवना, उपने बील बहुत ;
एक कर्म है भूँजना, अदे न श्रंकुर सूत ।
करु बहियाँ बल श्रापनी, छाँड बिरानी श्वास ;
लाके श्राँगन है नदी, सो कस मरे पियास ।
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय ;
लो दिल स्रोजू श्वापना, मुक्त-सा बुरा न होय ।

प्रेम-प्रीति का चोलना, पहिति कबीरा नाच : तन-मन तापर वारहूँ, जो कोइ बोदी साँच। चेतावनी

ऐमी गति संसार की, ज्यों गाइर की ठाट : एक पड़ी जेहि गाड़ में सब जाय तेहि बाट। चलती चक्की देखिकै दिया 'कबीरा' रोय: दुइ पट भीतर श्राइके साधुन गया न कोय। मनुवा तौ पंछी भया उड़िके चला श्रकास: ऊपर ही ते निरि परा या मात्रा के पास । मन-कंजर मयमंत था, फिरता गहिर गाँभीर: दोहरी, तेहरी, चौहरी परि गृह प्रेम-जॅजीर। तन-बोहिन, मन काग है, खख जोतन उड़ि जाय; कबहीं दरिया श्रमह बहि, कबहीं गगन समाय। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत: कइ 'कबीर' प्यो पाइए मन ही की परतीत। देस-देस इम बागिया ग्राम-ग्राम ुकी स्रोरि; पेसा जियरा ना मिला, जो ले फटकि-पछोरि।

मेत तेरा मनुता कैसे एक होय रे।

मैं कहता हूँ श्रांबिन देखी, तुकहता कागद की लेबी: में कहता सुरमावनहारी, तू राखा हरफीय रे। मैं कहता तु जागत रहना, तु रहता है सोय रे: मैं कहता निर्मोदी रिंदयो, तू जाता है मोय रे। जुगन-जुगन समुभावत हारा, कहा न मानत कीय रे; त्तो रंडी फिरै बिहंडी, सब धन डारे स्रोय रे। सतगुरु धारा निरमल बाहै, वामें कायर धोय रे ; कहत 'कबीर' सुनी भइ साधी, तब ही वैसा दीय रे।

### नीति

सिंहों के लेहें है नहीं, हंनों की नहिं पाँति; बाबों की नहिं बोरियाँ, साधु न चलें जमाति। नवन-नवन बहु श्रतरा, नवन-नवन बहु बान; ये तीनो बहुतै नवें चीता, चोर, कमान।

### मुसलमानी विचारों का प्रभाव

तासु के बदन की कीन महिमा कहीं, भासती देह श्रात नूग छाई; सून्य के बीच में बिमल बैठक, जहाँ सहज श्रास्थान है गेव केरा। छोड़ि नासून मलकूत जबकृत हो श्रीर बाहून हाहून बाजी; बाय जाहून में ख़दा खाविंद जहाँ, वहीं महान साहेत साजी। (यहाँ सुमलमानी स्थान मलकून, जबकृत, लाहून श्रादि को

बिखते हुए किन ने नहीं साकेत का कथन कर दिया, जो निष्णु का

सुरितद नेनों बीच नबी है। कर नैनों दीदार महत्त्व में प्यारा है। सत्ता पुरुष इक बस पष्टिज्ञम दिस तासों करी निहोर।

### हिंदूपन का प्रभाव

खाला केरी बेटी ब्याहें घर ही करें सगाई।
सुनति कराय तुरुक जो होना, श्रीरत को क्या किए।
श्ररघ सरीरी नारि बखानी, ताते हिंदू रहिए।

इन कथनों से प्रकट है कि कबीर साहब के विचार बहुत ऊँचे थे। श्राप हिंदू मुसलमानों के श्रंतर को बिलकुल नापसंद करते थे, श्रोर दोनों को एक करना चाहते थे। श्रापकी रचना में न्र, रौब, मबकूत, जबरूत, बाहूत, खुदा, श्रज्ञा, क्राज़ी, मशायख़ (शैख़ की जमा), मुश्शिद, दीदार, नबी, किताब श्रादि के कथन श्राने

से श्रापके चिरा पर मुमलमानों का प्रभाव प्रकट होता है। इसी विचार से आपने पश्चिम में ईश्वर का स्थान बतलाया है। ख़ाला की संतानों का बापस में विवाह बनुचित सममना तथा सुन्नत से मुसलमान होने को न मानना एवं अपनिषदों के सिद्धांतों का समादर करना आपके जपर हिंद-प्रभाव प्रकट करते हैं । शैकड़ों छंदों से प्रकट है कि श्रापकी रचना और विचारों पर हिंद-प्रभाव बहुत श्रधिक था। भाषके ईश्वर-संबंधी विचार हिंदुश्रों के हैं। इसी प्रकार सपदेश आदि में भी हिंदू-विचार ही हैं। कहा जा सकता है कि द्याप मुमलमाननुमा हिंदू थे, अर्थात् कहने को तो मुसलमान थे, किंतु थे वास्तव में हिंदू । मुसलमानी विचारों से नबी हिदायत करनेवाले को कहते हैं। कहा जाता है, १, २४, ००० नबी हो गए हैं। निबयों से बढ़कर दर्जा किताबियों का है, जिनमें चार प्रधान हैं। पीरांबर ईश्वर के बसीठी को कहते हैं। चारो मुख्य पीरांबरों के नाम हैं--मूमा, दाऊद, ईसा और मुहम्मद । इनकी कितावें क्रम से तौरैत, ज़बूर, इंजीब श्रीर कुरश्रान हैं। इनके श्रनुयायियों को कम से यहूदी (या मूनवी), ईसाई और मुसलमान कहते हैं। मूसा के पूर्व इब्राहीम भी मुख्य थे। इन दोनों के भर्म एक ही हैं, केवल स्वान-पान के विचार मुमा ने जोड़े थे। इब्राहीम की पुस्तक छोटी-सी है, जिसे सहीफ़ा इबाहीमी कहते हैं। वह तीर त Old Testement में है। इंजीब New Testement है। बोनो मिबकर बाइबुल हैं। ज़ुबूर कोई पुस्तक नहीं है, वरन् तौरेत में जो दाऊद की शिचाएँ हैं, वे ही ज़बूर कही जा सकती हैं। दाऊदी कोई धर्म नहीं है, वरन् मूसवी उन्हें भी बुनुर्ग मानते हैं। मुसलमानों का विचार है कि इन चार गैग़ंबरों में से किसी को भी माननेवासा किताबी है, क्योंकि वह किसी-न किसी ईश्वरीय किताब को मानता है। उनके विचार से हिंदू किताबी नहीं, मुशरिक हैं, अर्थात् ईश्वर

का शरीकदार (साभी) मानते हैं। यह मुसलमानी विचार मशुद्ध है, न्योंकि हिंदू भी एकेश्वरवादी हैं।

कबीर साहब के विषय में कुछ अन्य साधारण कथन

श्रापने प्राय: सब मुक्तक पद्य बिखे। श्राप ४ नस्त्र श्रीर २४ प्रकृतियों का प्राय: कथन काते हैं ( पाँच तत्त पञ्चास प्रक्रितो तीनो गुनन मिजावे )। रूपक आपने बहुत कहे हैं। जीव-सीव ऐसा कथन बहुत श्राया है। सीव से ईश्वर का प्रयोजन लगाया गया है, यद्यपि शिव को आप ईश्वर नहीं मानते । आपने अवतारीं, प्रतिमाश्रो तथा त्रिमृतिं की प्राय: निंदा की है, किंतु जो प्रंथ इमारे देखने में श्राप हैं. उनमें पैग़ंबरों की ख़ुबी-ख़ुबी निंदा नहीं है. यद्यपि श्राप उन्हें मानते नहीं हैं। रोज़ा, ईंद्र, मनजिद्र, शैद्ध, सैयद् श्रादिको श्रापने खुन्नो-खन्नी निंदाकी है। उप समय ऐसे कथन करने में बड़े साहम की भावश्यकता थी, क्योंकि तब इतनी स्वतंत्रता न थी. जितनी श्रव है। तब मनुष्य श्रवने नए विचारों के कारण शाग्रादंड तक पा सकता था, जैसा कि मंसूर का हाल हुआ। इसलिये कबीर साहब के निर्भी ह वाक्य उनके भारी साइस के भी साची हैं। श्रापके छंदों में अपने ही विचार अधिकता से हैं। अन्यों के विचारों को आप अपने शब्दों में कम कहते थे. किंत कहीं-कहीं ऐखा भी हो गया है।

यथा---

बालपना सब खेलि गँवाया, तरुन भया नारी-बन का रे ; विरघ भया कफ-बाय ने घेरा, खाट पड़ा न जाय खसका रे । ये पढ़ मोड-मुद्गार

"बालस्तावस्क्रीडासक्तस्तरुणस्तावक्तरुणीरकः ;
वृद्धस्ताविकचन्तामग्नः पारे ब्रह्मिण कोऽपि न लग्नः।"
के श्राधार पर हैं।

कबीर साहब दुखवादी समझ पड़ते हैं। यथा--

जो देला सो दुलिया देला, तन धिर सुली न देला; उद- ग्रस्त की बात कहत हों, ताकर करी बिबेला। बाटे-बाटे सब कोड दुलिया, स्या गिरही, बैरागी; सुकाचार्य दुल ही के कारन गरमे माया त्यागी। जोगी दुलिया, जंगम दुलिया, तापस को दुल दूना; ग्राशा-तृष्णा सब घट ब्यापे, कोइ महल नहिँ सूना। साँच कही, तो सब जग खी में, भूठ कहा नहिँ जाई; कह 'कबीर' तेई में दुलिया, जिन यह राह चलाई। यह संसार कगद की पुड़िया, बूँद परे घुज जाना है; यह संसार काँच की बाही, हलम-पुजम मर जाना है। यह संसार माइ श्री माँखर, श्राग लगे बिर जाना है; कहत 'कबीर' सुनौ मह साधो, सत्युह नाम ठिकाना है;

कबोर साहब होती, वसंत, चाँचरा श्रादि के वर्णन करने में उन विषयों पर बहुत कम कहकर मुख्य कथन श्रपने प्रिय सिद्धांतों का करते हैं, जैसे गोस्वामी तुत्तसीदास मिथिता, दंडक श्रादि सभी विषयों के सहारे केवत्त राम का कथन करते हैं।

क बीर साहब ने अपने श्रिषकांश छुंद संतों को संबोधित करके कहें हैं। "कहें कबीर सुनो भइ साधो" इस प्रकार कहकर शेष पद में उस भजन के उत्युक्त कथन किए हैं। आप प्रतीकोपासना और कर्म-कांड को निंद्य कहकर एकेश्वरवाद, श्रिहिसा, गुरु, जप, भक्ति, सदाचार, सिद्धचार श्रीर सस्य पर ज़ोर दिया करते हैं। सब बातों पर विचार करने से आप बहुत बड़े उपदेशक समभ पड़ते हैं, श्रीर जैसा उपर कहा जा चुका है, गोस्वामी तुलसीदास के पीछे उत्तरी और मध्य-भारत पर गत बारह सी वर्षों में आप ही का प्रभाव जनता पर सबसे अधिक पढ़ा है। यद्यि आपने पढ़ने-लिखने पर कभी ध्यान नहीं दिया, और लेखनी तक हाथ से नहीं छुई, तथािष श्रापकी रचनाश्रों से पांडिन्य का पता लगता है। श्रापने उस काल के श्रद्धितीय विद्वान स्वामी रामानंद का शिष्य होना दिखला दिया है। श्रापकी रचना में श्रनंकाने हस्थानों पर योग, श्रद्धेतवाद श्रादि से संबंध रखनेवाल शब्द बहुत श्राप् हैं, जो पांडित्य प्रकट करते हैं। इसका उदाधरण-स्वरूप कवल एक पद यहाँ लिखा जाता है —

मबका साखी मेरा माई।

ब्रह्मा, बिब्सु, रुद्ध, ईश्वर लीं श्री' श्रव्याकृत नार्ह। समिति प्रवीस पाँच से कर ले, यह यब जग भरमाया : श्रकर, दकार, मकार मातरा इनके परे बताया। जाप्रत, सुपन, सुपुष्ति, तुरीया, इनते न्यारा होई ; राजस, समता, सारिवक, निर्मन, इनने श्रामं सोई। सक्म, थूल, कारन महँ कारन, इन मिलि भीग बखाना ; तेजस, बिस्व, पराग श्रातमा, इनमें सार न जाना। परा, पसंती, मधमा, बैखरि, चीबानी ना मानी : पाँच कोष, नीचे कर देखो, इनमें सार न जानी। पाँच ज्ञान श्री' पाँच कर्म की ये दस इंद्री जानी : चित सोइ श्रंत:-करन बस्नानो, इनमें सार न मानो। करम. सेस. किरकिता, भनत्तव, देवदश कहँ देखो : चौदह इंद्रो, चौदह इंद्रा, इनमें श्रत्तख न पेखो। तत्वद, त्वंवद श्रीर श्रशीवद बाच्य लच्य पहिंचाने : जहरताच्छ्रता अजहद कहते अजहद-जहद ब्लाने। सतगर मिलि सत सब्द लखावे. सार सब्द विलगावे: कहत 'कबीर' सोई जन पूरा, जो न्यास करि सच्चे।

यहाँ ईश्वर का वर्णंन है। श्रव्याकृत सांख्य का शब्द है, जिससे अप्रकट का प्रयोजन है। २४ की संख्या सांख्य-शास्त्र की २४ पदार्थं-

संख्या तथा २१वाँ साची पुरुष मिलाकर पूरी होती है। से यंच विकार (काम, क्रोध, मोह, लोभ, श्रहंकार), पंचप्राण, पंचेंद्रिय,! पंचतन्मा-त्राएँ ( चिति, जन्नादि के मून्न ) श्रादि का प्रयोजन निया जा सकता है। बोइम् इमारे यहाँ बहुत पुनीत है। श्रकार, बकार, मकार मात्रा से उसी श्रोदम् का प्रयोजन है। जाप्रत्, स्वप्न, मुख्पित, तुरीय, राजस, तामस, सास्त्रिक, सूचम, स्थूल, कारण-शरीर, तेजस, विश्व, प्राज्ञ, श्रात्मा श्रादि श्रद्धैत-मत से संबंध रखते हैं। परा, परयंती, मध्यमा श्रीर बैस्तरी चौबानी (चार बानी) योग तथा निरुक्ति से संबद हैं। पंचकोषों का संबंध थेदांत से है। कुर्म, शेष, किरकिया, धनंजय, देवदरा श्रादि दस प्राणों के भेद हैं। १४ ईदियाँ पंचज्ञानें-द्रिय. पंचकर्मेंद्रिय और श्रंत:करण-चतुष्टय (मन, बुद्धि, विशा. श्रहंकार) को मिलाने से होती है। चौदह इंद्रा का स्तलब प्रत्येक इंद्रिय 🕻 का देवता है। तरपद, स्वंपद, असी-पद से तरवमित का प्रयोजन है, जो श्रद्धेत-मत का मूल-मंत्र है। वाचक, लच्च, जहदू, श्रजहदूलच्चा का वर्णन काव्य, वेदांत श्रीर न्याय में श्राता है। इन बातों से प्रकट है कि इस एक पद में इन महारमा ने हिंद-शास्त्रों का अपना विस्तृत ज्ञान दिखला दिया है।

#### श्रपने विषय में कथन

कबीर साहब ने अपने को पै गंबर ज़ोर देकर तो नहीं कहा, किंतु कहीं-कहीं इसकी ध्विन अवश्य निकजती है। वह ऊँचे थे, और अपने को वैसा ही सम्मते भी थे। उनका विचार था कि संसार उनके सिद्धांतों पर चजकर जाभ उठा और मुक्त हो सकता है। इतना होने पर भी आपने यावजीवन कपड़ा बनाने का कृाम नहीं छोड़ा, और कविता में भी अपना जुजाहापन अनेक स्थानों परदर्शाया। आपको जुजाहा, होने की ग्जानि न थी, वरन् उसे आप अच्छा सममते थे। कासी में इस प्रगट भए हैं, रामानंद चेताए; समरथ का परवाना जाए, इंस डवारन आए। सुर, नर, मुनिजन, भौजिया ये सब हरजी तीर; अजह राम की गम नहीं, तह वर किया 'कवीर'। अठिंव चकरि अनुरोध बलाना, तहाँ जोजहदी ताना ताना; जाका नाम कवीर बलाना, सो संतन सिर धारा है। सो चादरि सुर, नर, मुनि भोदी, भोदि कै मैजी कीनी चदरिया; दास 'कबीर' जतन ते भोदी, ज्यों-की-स्थाँ धरि दीनी चदरिया।

कबीरकी ने अपनी रचना साहित्यानंद-प्रदान के विये न करके उपदेशार्थं की । जो पैग़ंबर आदि की उपाधियाँ यहाँ जिस्ती गई हैं, वे यों ही डहाहरणार्थ नहीं किखी गई, वरन् हमारे कबीर साहब डन गुणों से वास्तव में भूषित समम भी पड़ते हैं। ब्रह्मानंदी कवि भी दोता है या नहीं, यह प्रश्न कठिन है। इमें तो समक्त पहता है कि वह कवि भी हैं, और ऊँचे दर्जे का साहित्य ऐसे ही लोग रच सकते हैं। ब्रह्मानंद का उद्गार कविता में अच्छा होगा, क्योंकि यह इसका श्रेष्ठ माध्यम है। यह निर्विवाद समझ पहता है कि जितने लोगों ने हिंदी रचना की है, ठनमें गोरखनाथ, रामानंद, कबीर, तुलसी, सर, नानक आदि सर्वोक्ष्य पुरुष हैं। ईश्वर-संबंधी भाव कबीरदास ने प्रायः सबसे ऊँचे कहे हैं । विचार-पूर्वक पढ़ने से प्रकट होगा कि हिंदी का कोई भी भारी कवि इस विषय में इनकी बराबरी नहीं कर सका है। हिंदी-नवरन में ईश्वरीय विचार से श्राप सबसे ऊँचे मनुष्य हैं, इसमें हमें संदेह नहीं। संभव है, कोई श्रन्य महाशय गोस्वामी तुलसीदास तथा महात्मा सुरदास को इनसे बढ़कर या इनके बराबर बतकार्वे | इमारी समक्त में ये महात्मा लोग कबीरदास की ईश्वर-संबंधी धार्मिक उच्चता को नहीं पहुँचे। इसमें हिंदु-मुसलमान का विचार करना भूल की बात है। फिर, बास्तव में, कबीरदासजी के ईश्वरीय विवार उपनिषदों पर ही। भवलंबित हैं।

व्यक्तित्व में बहुत ऊँचा कड़ने के पीछे जब कविता के विषय में कथन करना पड़ता है, तब बोखनी कुछ रुकने बगती है। यह निर्विवाद है कि कबीर साहब उच्च कोटि के कवि भी हैं। स्वयं वर्तमान भारत के कवि-शिरमीर श्रीरवींद्रनाथ ठाकुर ने इन्हें संकवि मानकर इनके बहुत-से पदों का श्रॅगरेज़ी में श्रनुवाद किया है। उस अनुवाद-प्रंथ के देखने से भी कबीर साहब का साहित्यिक गौरव ऊँचा जान पड़ता है। इनके मुद्ध पदों में श्रीवत दर्जे का साहित्य-गौरव मिजता है। पर इनकी रचना बहुत विस्तृत है, धौर चुने हुए छंदों को छोड़कर सब कहीं छममें वैसा आनंद नहीं आता। खास-ख़ाल मौक्रों को छोड़ कर, काश्य-दृष्टि से, वह श्रवश्य फीकी जगती है। फिर भी हमारा दद सिद्धांत है कि फीके छुंदों के कारण किसी के अच्छे छंदों का मान न घटाना चाहिए। कवि का मान सर्वोच छंदों से है. साधारण से नहीं । यदि माधारण छंदों को छोबकर केवल उच रचनाओं से कोई कांव ऊँचे स्थान का अधि-कारी हो, तो हम साधारण छंदों को इतना तक अला देंगे. माना उनने उन्हें रचा ही नहीं। महात्मा कबीरदास के प्रंथों में कम से-कम प्राय: २०० पृष्ठ ऐसे निकत सकते हैं. जिनमें उच कोटि की कविता है। शेष भागों में उन्हीं विचारों के बार बार आने तथा किसी विशेष चमकार के न होने से वैया काज्यानंद नहीं मिलता । यदि उन भागों को छोड़ दें, तो ये दी भी पृष्ठ अवश्य उत्तम मिलते हैं। इनमें इंश्वर-संबंधी ष्ठचार्ति उच विचार हैं। मनोरंतकता की मात्रा भी कम नहीं है। इन्हें हिंदी-नवरन के कवियों की रवनाश्रों से मिलाने पर हमें केवल काव्य की दृष्टि से इन महाकवि का स्थान देशवदास श्रीर

मितराम के बीच में समक्त पड़ता है। ऐसा कथन साहस से ख़ाली नहीं, क्यों कि इतने बड़े महात्मा को किसी भी दृष्टि से तुलसी चौर सूर को छोड़कर चौर किसी से कम कहना बहुतेरे सुननेवालों को चच्छा नहीं लगेगा, ऐसा भय है। विशेष करके कबीर साहब एक पंथ के भी प्रवर्तक थे। इन विचारों से हम आपको हिंदी-साहित्यकारों में तुलसी चौर सूर के पीछे प्रायः मर्वोत्कृष्ट मानते हैं, किंतु केवल साहित्य की दृष्टि से केशवदास के पीछे समक्षते हैं। खाशा है, पाठक लोग हमें चमा करेंगे; चौर यदि कोई मतभेद हो, तो हमारा यह कथन हठवाद न समक्षेंगे, क्योंकि संसार रुचि-प्रधान है। एक को जो वस्तु अच्छी लगती है, वही दूसरे को ख़राब।

यदि कबीर साहब साहित्य की इंब्टि से ग्रंथ बनाते, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस कोटि की इनकी रचना है, उससे बहुत श्रेष्ठ लिख सकते। श्रापमें सन्कवि होने के सब गुण थे. देवज इच्छान थी। स्रापने सत्कवि होना चाहा ही नहीं। स्नाप तो उपदेशक और धर्म-प्रचारक थे। श्राप काव्य कवि होने को न करके धर्म-प्रचारार्थ करते थे। जहाँ तक हमें स्मरण है, आपने अपने को कवि कहा भी नहीं। लोक-प्रियता में आपकी रचना केवल गोस्वामी तुलसीदास के वीचे हैं, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। भापकी रचना में उद्देवा श्रव्ही है। हम उसमें धर्मीपदेशक श्रीर गुरु के श्रोजस्त्री वाक्य प्रचुरता से पाते हैं, किंतु मित्र कवि की मोठी, मनोमोहिनी वाखी कम मिलती है। गुरुपद के श्रधिकारी होने से आप उच्च शिचा कर्कश शब्दों तक में देते हैं, किंतु भित्र न होने से मधुरता का समावेश रचना में नहीं कर सके । मृदु तता-पूर्ण हास्य, श्टंगार, वीर भादि रसों का भ्रास्तादन श्राप कम कराते हैं। श्रद्भुत रस, भयानक रस, शांत रस, बीभरस रस बादि के जिये बाएके छंड देखने योग्य हैं।

आपका प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ, जब हिंदी अपनी पूर्व प्रारंभिक दशा में थी । आपके पहले सक्किवों में केवल चंद बरदाई, ख़ुसरी और विद्यापित ठाकुर की गणना है। ऐसे समय में अपक होकर अनेकानेक प्रंथों द्वारा आपने हिंदी-साहित्य का बढ़ा अपकार भी किया। संसार में आपका मान अच्छा हुआ। रीवाँ के तत्कालीन महाराजा वीरसिंद्देव इनके शिष्य थे।

# महाकवि देवदत्त (देव)

देवद्रा, डपनाम 'देव', का जन्म सं० १७३० वि० (सन् १६७४ ईं०) में हुमा। इन्होंने स्वयं भपने ग्रंथ भाव-विज्ञास के मंत में निम्न-जिखित दोहे में, भ्रपना समय कहा—

"सुभ सत्रह से छियालिस, चढ़त% सोरहीं वर्ष ; कढ़ी देव-मुख देवता, 'भाव-विलास' सहर्ष।"

इनके वंशज भोगीलाल का बनाया 'बसतेश-विद्धास' ग्रंथ मिला है। इक ग्रंथ में जो कवि-वंश दिया है, वह इस प्रकार है--

कास्यप गोत्र, द्विबेदि-कुल, कार्बेन्यक्रुट्ज कमनीय ; देवदत्त कवि जगत में भए देव रमनीय ॥१॥ जिनको श्रीनवरंग सुत त्राजमसाहि सुजान ; जाहर करो जहान में मान सहित सनमान ॥२॥ तिनके पुरुषोत्तम भए सकल सुमित के ईस : निपुन जु जुक्ति सुउक्ति में उद्यत उक्ति फनीस ॥३॥ तिनके सोभाराम सुत कविबर भए विनीत : सीता श्रीरघुनाथ के चरचे चरन पुनीत ॥४॥ तिनके भोगीलाल सुत बरनत बखत-बिलास ;

<sup>\*</sup> चैन्र—पाठांतर।

यह बखत-विकास ख़ुद भोगी जात का जिखा हुआ सं० १८१७ का हमने देखा है, श्रौर यह प्रति कुपमरा में पं० मातादीन मास्टर के पास प्रस्तुत है। देव के वंश जों द्वारा जो श्रौर वंश-वृत्त मिला है, वह बढ़े ग्रंथ में दिया गया है।

देवनी का मान दिल्लीश्वर के शाहनादे आज्ञम शाह ने किया, तथा भवानोद्स वैश्य, फफूँद के कुशलसिंह, राजा ष्रधोतसिंह आदि के नामों पर भी इनके प्रंथ हैं। अनंतर राजा भोगीलाल को पाकर आपने पहले के आश्रयहाताओं को मुद्धा ही नहीं दिया, वरन् छोड़ भी दिया।

देव सुकवि ताते तजे राइ रान सुलतान ; रसविलास लांख रीमिहैं भोगीलाल सुजान।

फिर भी किन्हीं कारणों से यह संसर्ग भी चिरस्थायी न रहा, और हनका मुख्य प्रथ शर्बंद-रसायन किसी को भिर्तित नहीं है। श्रंत में, सं० १८२४ के निकट, आपने मुखलागर-तरंग पिहानी के भक्तर-श्रतीखाँ को समर्पित किया। इसके पीछे हनके श्रस्तित्व का कोई पता नहीं। चाहे श्राश्रयदाता की खोज में, या किन्हीं श्रन्य कारणों से, देवजी ने देशाटन बहुत किया। रसिवनास में श्रापने श्रंतवेंद, मगभ, कोशज्ञ, पटना, डड़ीसा, किलांग, कामरूर, बंगाल, ग्रंशवन, माजवा, श्रभीर, धरार, कोकनद, केरल, द्ववड़, तिलंग, कर्णाटक, सिंध, मरु, गुजरात, कुरु, करवीर, पर्वत, भूटान, कश्मीर भीर सौवीर के वर्णन किए हैं।

ग्रंथ श्रापके निम्न-जिखित हैं--

भाव-विज्ञास ( सं० १७४६ ), श्रष्टयाम, भवानी-विज्ञास, कुशज्ञ-विज्ञास, प्रेमचंद्रिका, रसविज्ञास ( सं० १७८३ ), शब्द-रसायन, सुखसागर-तरंग ( सं० १८२४ के निकट), नीतिशतक, वैराग्यशतक, सुजान-चरित्र, रागररनाकर, देवशतक, सुंदरी-सिंदूर (भारतेंदु-कृत देव के छंदों का संग्रह), शिवाष्टक, सुजान-विनोद, प्रेम-तरंग, देव-चरित्र (श्रीकृष्ण का चरित्र), जातिविज्ञास, देव-माया-प्रपंच-नाटक, वृच्चविज्ञास, नच-शिख, प्रेम-दर्शन, रसानंद-जहरी, प्रम-दोशिका, सुमिज-विनोद, राधिका-विज्ञास और दुर्गाष्टक। इन २८ ग्रंथों में से प्रायः १४ हमारे देखे हुए हैं। भाव-विज्ञान श्रथच सुखमागर-तरंग रस-भेद तथा नायिका-भेद के ग्रंथ हैं, श्रीर शब्द-रसायन श्राचार्यता का। यह इनके मवीं कृष्ट तोन ग्रंथों में एक है, श्रन्य दो रस-विज्ञास श्रीर श्रेम-चंद्रिका हैं। ये ग्रंथ बहुत ही उत्कृष्ट हैं। देव सुधा नाम से इनके २७१ छंदों का सटिप्यण संग्रह इमने भी प्रकाशित कराया है। श्रन्य ग्रंथों के विषय उनके नामों श्रादि से प्रकट होंगे। इनके ग्रंथ बहुत ही उत्कृष्ट हैं। देव सुधा नाम से दनके रुप्य ग्रंथों के विषय उनके नामों श्रादि से प्रकट होंगे। इनके ग्रंथ बहुत ही उत्कृष्ट हैं।

(१) देव ने धनाचिरयाँ सवैयों से श्रधिक रची हैं। उत्तमता में भी वे सवैयों से न्यून नहीं हैं। इनकी किविता में एडट-के-एड एडते चले जाइए, प्राय: कहीं कोई बुरा छंद न पाइएगा। श्रापने कई प्रंथों में वे हो पद्य दो-दा, तोन-तान बार रख दिए हैं, श्रौर कहीं-कहीं एक हा प्रंथ में वही पद्य दुवारा रख दिया है, यहाँ तक कि यदि किसी मनुष्य ने इनके कई प्रंथ देखे हों, ता उसकी इनके किसी नए प्रंथ के देखने में उत्कृष्ट नए पद्य बहुत नहीं भिलेंगे। इसका कारण एक यह भा है कि इनके पद्यों में कितने ही एधक्-पृथक् भाव सलकते हैं। श्रत: यह महाराज एक हो छुद विविध काव्यांगों के उदाहरणों में रख देते हैं, श्रौर वह पूर्ण त्या बैठ भी जाता है।

इनकी कविता में चोरी बहुत कम है। श्रविक निर्द्धाश्रता भी नहीं पाई जाती।

देव महाराज देश-देश घूमे हैं । यह पूर्ण रतिक भी थे।

आत: जहाँ गए, वहाँ की स्त्रियों की इन्होंने बहुत ध्यान पूर्वक देखा, इन्होंने प्रत्येक जाति और प्रत्येक देश की स्त्रियों का बड़ा ही सचा वर्णन किया।

(२) देव की आषा शुद्ध व्रज-भाषा है। हिंदी-साहित्य में देव और मितराम, इन दो किवयों की भाषा सर्वोत्कृष्ट है। इन दोनो की-सी डर्कृष्ट भाषा कोई भी धन्य किव नहीं जिस सका है। भाषा की कोमजता और सरसता में ये दोनो धन्य किवयों से बहुत बड़े-बढ़े हैं। इनकी किवता में धृति-कटु शब्द हूँदे से भी कम मिजते हैं, और इन महाकवियों ने मिजित वर्णों का प्रयोग जितना कम किया है, डतना कम कोई भी धन्य किव नहीं कर सका है। इन दोनो की भाषा टकसाजी है, विशेषकर देव की धिद्वतीय है। इसका कारण यही है कि देव की किवता में भाषा-संबंधी निम्न-जिस्तित गुण मितरामवाजी से भी कहीं धिष्ठ हैं।

इनकी भाषा में अनुप्रास भरे पढ़े हैं। आप जो शब्द बठाते थे, प्रायः हमी प्रकार के कई और शब्द उसके पीछे रक्कते चले जाते थे; और अब वह श्रेणी छोड़ते थे, तब उसी के शब्दों का कोई और अवस्थ अध्या छोड़ते थे, तब उसी के शब्दों का कोई और अवस्थ अध्यक्ष उसकी समता के शब्द रखने जगते थे। इस प्रकार एक साथ आप कई भाँति के अनुप्रास स्व जाते थे। पर ये गुणा लाने के वास्ते इनको निर्धक शब्दों का ब्यवहार नहीं करना पड़ा, और प्रायः कहीं भी अपना भाव नहीं बिगाइना पड़ा। ऐसे बिह्या भाव लाकर भी अनुप्रास की सर्वोत्कृष्ट प्रधानता रखने में केवला देवजो कृतकार्य हो सके हैं। कियी अन्य किव की किवता में इतने अनुप्रास तो हैं हो नहीं, प्रायः इतने प्रचुर और बिदया भाव भी नहीं पाए जाते।

इन्होंने कहीं-कहीं प्रचित्रत लोकोक्रियों को बहुत मनोरम प्रकार से अपनी कविता में रक्खा है। यथा— "प्राण्यति परमेश्वर सों साको कही कौन सो ?" 'गरे परि कौलिंग प्यारी कहेए ?"

'काल्हि के जोगी कलींदे को खप्पर।"

"मनु-मानिका दे हरि-हीरा गाँठि बाँध्यो हम,

ताको तुम बनिज बतावत हौ कौड़ी को ।" "चंचल नैनिचमार की जाई, चितौनिमैं चाम के दाम चलावे।" "सूफत साँम मिया न कछू सुदिया न बरे कहूँ कारे के स्रागे।"

देव ने श्रपनी कविता में बड़े-बड़े विशेषण रक्खे हैं, यहाँ तक कि कहीं-कहीं एक-एक चरण तक के विशेषण जिस्ने गए हैं ---

''न्युर-संजुत मंजु मनोहर, जावक-रंजित कंज-से पाँयन।'' ''वीच जरतरान की, हीरन के हारन की,

जगमगी जोतिन की, मोतिन की भालरें।"

कुल मिलाकर जैसी सुहादनी भाषा यह महाकवि लिखने में समर्थ हुए हैं, उससे श्राधी सुहावनी भी कोई श्रन्य कवि नहीं लिख सका है।

प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, श्रथं-व्यक्त, समाभि, कांति श्रीर उदारता-नामक गुण देव की रचना में बहुत पाए जाते हैं। कहीं-कहीं श्रोज का भी चमत्कार है। पर्यायोक्ति, सुभर्मिता, सुशब्दता, संचित्त, प्रमन्नतादि गुणों की भी श्रापकी रचना में बहार है। कहीं-कहीं श्रथं-काठिन्य भी प्रस्तुत है।

(३) देव ने प्राकृतिक वर्णन भी बहुत ही अब्छे किए हैं। इनके पद्यों से विदित होता है कि यह महाशय प्रकृति के अब्छे निशेषक थे। मानव-प्रकृति के वर्णन में भी इन्होंने क़लम तोइ दी है।

देव ने नायिकाओं का वर्णन ऐसा उक्कृष्ट किया है कि पूरी तसवीर खींच दी है। ऐसी सच्ची तसवीरें खींचने में बहुत कम कवि समर्थ हुए हैं, वरन् यह कहना चाहिए कि ऐसी निर्दोष तसवीरें कोई भी किव नहीं खींच सका है। इनकी किवता से विदित होता है कि किव भीर चित्रकार में कितना घनिष्ठ संबंध है।

भाषा-संबंधी कान्यांगों के साथ इप कित ने श्रान्य कान्यांग भी अपनी रचना में बड़ी ही प्रचुरता से रक्खे हैं। इन के एक एक छंद में अनेकानेक श्रालंकार, गुणा, लखणा, व्यंजना, ध्विन, भाव, वृत्ति, पात्र, रस आदि के उदाहरणा मिलते हैं, श्रीर मानुषाय प्रकृति के निरीचण का फल प्रायः सर्वत्र प्रकट है। शब्द-रसायन में ऐसे छंद बहुतायत से मिलंगे। अममें स्वयं इन्होंने श्रपने छदां के बिविध भाव कहीं-कहीं दिखलाए हैं।

जो लोग इनकी रचना में शब्दा डंबर-मात्र देखते हैं, वे हमारी समक्ष में भारी भूल करते हैं। इनकी भाषा श्रद्धितीय श्रवश्य है, किंतु साहित्य-गौरव की गुलना में इम भाषा का पद ऊँचा नहीं समक्षते। देव ने स्वयं पढ़ी मत प्रकट किया है। इम भाव-सबलता देव का मुख्य गुण मानते हैं। उसके लिये देव-सुधा टोका-महित देखिए। प्रेम का वर्णन श्रापका श्रद्धितीय है। प्रेम में श्रापने दांपरय-प्रीति की मुख्यता श्रवश्य रक्खी है, किंतु है वह श्रीवल दर्जे का। श्रापने श्रिक स्थानों पर केवल नायक या नायका का कथन नहीं किया है, वरन् प्रायः दोनों का मिला हुशा वर्णन किया है। इमारी समक्ष में देव के इतर गुण इतने सबल हैं कि इनके भाषा-संबंधी गौरव को विलक्कल छोड़ देने से भी इनका नंबर वही-का-वही रहता है।

मुख्य करके आप आवार्य हैं। भाव-भेद, राग-भेद, शलंकार, पिंगल श्रादि, सभी में श्रापकी श्राचार्यता देख पढ़ती है। इनके प्राप्य शंथों में ये सब बातें प्रकट हैं। देव-चरित्र में श्रापने भगवान् कृष्ण चंद्र की कथा भी ख़ूब श्रच्छी कही है। देव-माया-प्रपंच-नाटक भी दर्शनीय है।

( ४ ) देव ने ऊँचे ख़यालात बहुत ही श्रधिक बाँधे हैं। ऐसे-ऐसे ऊँचे विचार सब कवियों में नहीं पाए जाते—

> "त्रारसी-से क्रांबर में क्राभा-सी उज्यारी लगै, प्यारी राधिका को प्रतिविंब-सो लगत चंद।"

देव के बराबर श्रमीरी का सामान बाँधनेवाला कोई भी किव नहीं है। इनके छंदों में हर स्थान पर साज्ञ-सामान ख़ूब देख पदता है। इससे विदित होता है कि यह महाराज श्रमीरों में रहे थे।

इन्हों ऊँचे विचार श्रीर श्रमीरी से मिलता हुन्ना श्रतिशयोक्ति का विषय है। इसका भादेव की कविता में प्रभुख रहता है। तो भी इतना कहना पड़ेगा कि स्वभावोक्ति इनका प्रधान गुण है।

इन्होंने प्रामीण नायिकाओं को इतना बढ़ाया है कि वे श्रन्य कवियों की नागरी नायिकाओं से भी श्रिष्ठिक नागरी देख पड़ती हैं। देवजी की नागरी नायिकाओं के वर्णन में तो सरसता, कोमलता श्रादि का वारापार नहीं है। इनका प्रामीण उदाहरण लीजिए—— "बारियों लेखा नहीं चतरें हो, बहे राज 'देव' बड़ी यें बनाई •

"बारिये बैस, बड़ी चतुरें हो, बड़े गुन 'देव' बड़ीयें बनाई ; सुंदरें हो, सुघरें हो, सलोनो हो, सोल-भरी रस-रूब-सनाई। राजबधू बिल राजकुमारि, ऋहो सुकुमारि न मानो मनाई ; नैसुक नाह के नेह बिना चकचूर हो जैहै सबें चिकनाई।"

- (१) देव की कविता में हृदय पर चोट करनेवाले चिशा के सच्चे भाव बहुत श्रिकता से पाए जाते हैं। ऐसे कलेजा निकालकर सामने रख देनेवाले विशद पद्य बहुत कम कवियां की कविता में मिलते हैं। ऐसे पद्य केवल वे हो कवि बना सकते हैं, जो किसी विषय में बिलकुज तल्जीन हो गए हों। ये प्रेमाजाप में बहुत श्राते हैं, श्रत: प्रेम-चंद्रिका में बहुतायत से श्राए हैं। प्रेम का श्रापने श्रद्धितीयप्राय कथन किया है।
  - (६) देवजी ने ष्ठपमाएँ बहुत स्रोज-स्रोजकर दी हैं। ष्ठपमा तथा

उससे मिलते हुए रूपक बादि श्रतंकारों के कुछ उदाहरण नीचे जिले जाते हैं—

"उर में उरोज जैसे उमगत पाग है।"
"साँवरेलाल को साँवरो रूप मैं नैनन को कजरा किर राख्यो।"
"देव कळू अपनो बसु ना रस लालच लाल चित भई चेरी; वेगि ही बूड़ि गई पँखियाँ आँखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी।"
(प्रोम-चंदिका)

"देवजू द्वार किंवारन हू फँफरीन, भरोखन फाँकि फिरी त्यों; दीन ज्यों मीन जरा की भई है, फिरे फरके पिजँरा की चिरी ज्यों।" (प्रोम-चंद्रिका)

> "सुघर सोनार रूप सुबरनचोर द्रग कोरिहरिलेत रवा राखत न राई-सी ;

× × ×

घर-घिरया में घुरी, घुरी में उघिर आई

फैली जाति फूल नहीं फिरित गराई-सी;
देवजू सोहाग-रंग आँचन तचाई सोई,

रचना सिराति तची कंचन सिराई-सी।

"

( प्रम-चंद्रिका )

"नाध्यो जो फानद इंद्रजालिक गोपाल गुन गाइरू सिँगार रूप-कला अञ्जलाई है; लीलि-लीलि लाज दग भीलि-मीलि काढ़ी कान्ह, कीलि-कीलि ब्यालिनी-सी ग्वालिनी बोलाई है।" (प्रम-चंद्रिका)

"चौंकि-चौंकि चिकत चितोती चहुँ ऋोर भईं साँम की-सी चकई चकोरी मनो भोर की।" (प्रोम-चंद्रिका) "बालपनो, तहनापनो बाल को, 'देव' बराबरि केवल बोले, दोऊ जवाहिर जौहरी मैन, सु नैन-पलानि तुला घरि तोले।"
( सुजान-विनोद )

"देव तेऽब गोरी के बिलात गात बात लगे, ज्यों-ज्यों सीरे पानी पीरे पान से पलटियत।"

( सुजान-चरित्र )

"पतित्रत-त्रती ये उपासी प्यासी ऋष्त्रियन, प्रात उठि पीतम पियायो रूप पारनो।" "बड़े-बड़े नेनन ते ऋाँसू भरि-भरि ढरि, गोरो-गोरो मुख ऋाजु श्लोरो-सो बिलानो जात।"

( सुजान-चरित्र )

"बेलि वधून सों केलि के पौन अन्हाय सरोजन के रसभी ने ; नायक लौं निकसो तिज कुंजन गुंजन सों अलि पुंजन लीने।" (देव-माया-प्रयंच-नाटक)

"कुल की-सी करनी, कुलीन की-सी कोमलता, सील की-सी संपति सुसील कुल कांमनी; दान को-सो आदर, उदारताई सूर को-सी, गुनी की लुनाई, गुनमंती गजगामिनी। श्रीषम को सिलल, सिसिर को-सो धाम 'देव', हेउंत हसंती, जलदागम की दामिनी; पून्यो को-सा चेंद्रमा, प्रभात को-सो सूरज, सरद को-सो बासर, वसंत की-सी जामिनी।"

( देव-माया-प्रपंच-नाटक ) ''हाय दई,यहि काल के ख्याल मैं फूल-से फूलि सबें कुम्हिलाने।'' ( देव-माया-प्रपंच-नाटक ) "ताहि चित्रतेत बड़ी श्रॅंखियान ते, ती की चितौनि चली श्रिति श्रोज की ; वालम श्रोर बिलोकि के बाल, दई मनो खैंचि स-नाल सरोज की।"

( सुजान-चारत्र )

''आरसी-से ऋंबर में आभा-सी उज्यारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिविंब-सो लगत चंद।"

( सुजान-चरि त्र )

"बालम के उर में ऊरमें, मु-सदा लपटी रहै साल-वटी-सी।"
( सुजान-चरित्र )

( ७ ) देवजी ने बहुत-से चोज भी कहे हैं। यथा--"जोगह़ ते कठिन सँजोग पर - नारी को।" "सुख थोरो ऋरु दुख बड़ा परकीया की प्रीति।"

( म ) इनकी कविता से विदित होता है कि यह श्रमिमानी भी बहे थे, श्रीर इन्हें किसी की बरदाश्त न थी। इनकी बहुज्ञता भी बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। बहुत-से विषयों का इन्हें ज्ञान था। इतने अनमेल विषयों पर हमारे किसी महाकवि ने कविता नहीं की है। इन्होंने काव्य-शेतियों पर भी बढ़ी दढ़ता से गमन किया है।

उक्तियों का देव की कविता में श्रन्छा समावेश है। श्रन्योक्ति, लोकोक्ति, स्वभावोक्ति श्रादि के श्रापने श्रेष्ठ उदाहरण दिए हैं। काकु, श्रस्यंत तिरस्कृत वाच्य-ध्वनि श्रादि के श्रन्छे उदाहरण इनकी रचना में मिलेंगे। इशारों तथा ध्वनियों में कहीं कहीं श्रापने बड़े चमस्कार-पूर्ण भाव रक्ले हैं। बहुत स्थानों पर श्रनेकानेक भावों का श्रापने एक ही छंद में बड़ा विशद वर्णन किया है। ऐसा भाव-समुचय बड़े-बड़े कवि ही दिखला सकते हैं। लाज, मन श्रादि को संबोधित करके देव ने कई बहुत श्रन्छे-श्रन्छे छंद कहे हैं। प्रेम श्रोर योग तथा योग श्रौर वियोग

को मिला-मिलाकर श्रापने श्रच्छे-श्रच्छे भाव दिखलाए हैं। प्रकृति-निरीच्या के छंदों की संख्या कम नहीं है। श्रापने श्रनेक श्रनमेल विषयों पर सफलता-पूर्वक रचना की है, जैसा कि इनके प्रंथों से विदित होगा । श्राप भाषा-साहित्य के बहुत बढ़े श्राचार्य थे । दशांग कविता पर श्रनेकानेक रीति-ग्रंथ बना चुके हैं, श्रीर भाव-भेद, रस-भेद तथा प्रेम का कई बार भिन्न-भिन्न प्रकार से अनुठा, हृदयग्राही तथा मनोरम वर्णन किए हुए 🤾 । श्रापकी रचना में श्रंगार-रस की विशे-पता अवश्य है, फिर भी उसमें सदैव सदुपदेश दिए गए हैं, श्रीर प्रेम का भाव बहुत ऊँचा रइखा गया है। श्टंगारी कवि होने पर भी श्रापने वैराग्य, राग, माया, श्रात्मज्ञान, वृत्त, पावस, नीति श्रादि पर श्रनमोल ग्रंथ रचे हैं। कवि-कर्तव्य श्रापकी सम्मति में कितना ऊँचा है, यह दिखाने को श्रापका एक छुंद यहाँ दिया जाता है---

''जाके न काम, न कोघ, बिरोध न, लोभ छुत्रै नहिं छोभ को छाहौं; मोह न जाहि रहे जग-बाहिर, मोल जवाहिर ता ऋति चाहौ। बानी पुनीत ज्यों देव धुनी, रस-त्र्यारद सारदृके गुन गाही ; सील ससी सिवता अविता कविताहि रचै कवि ताहि सराहौ।" (प्रेम-चंदिका)

( ६ ) देवजी की कविता के गुगा-दोष इस सूचमतया जपर दिखा चुके। यों तो इनकी कविता के गुण श्रमाध हैं, श्रीर उनका वर्णन करना कठिन काम है, तथापि यथासाध्य हमने छनको थोड़े में स्थालीपुलाक-न्याय से दिखा दिया है।

कुछ बांगों का यह भी विचार है कि बिहारी जाल देव से श्रेष्ठ कवि हैं। किसी-किसी को यहाँ तक संदेह हुआ है कि इसने बिहारी का वर्णन जो नवरत्न में किया है, उसका एकमात्र अभिप्राय उस महाकवि की निंदा करनी है। ऐसे लोगों से इम चमा के प्रार्थी हैं, श्रीर उन्हें निश्चय दिलाते हैं कि इसने जो कुछ जिला है, वे हमारे शुद्ध विचार हैं। अनका कहना है कि देव के कितने ही छंद बहुत कठिन हैं, अतः रचना में प्रसाद-गुण नहीं है। यदि १०० छंदों में दस-पाँच कठिन हों, जैसा कि है भी, तो पूरी रचना में प्रसाद का अभाव नहीं माना जा सकता। इसी भाँति यदि देव ने कुछ शब्द मरोड़े हों, तो कोई हानि नहीं, क्रोंकि ऐसे शब्दों का पड़ता इनकी रचना में अधिक न बैठेगा।

देवजी की कविता में जो गुण हैं, वे श्रद्धितीय हैं। ऐसी बदिया कविता किसी कवि के किसी ग्रंथ में, एक स्थान पर, नहीं पाई जाती। जैसे विशद् छंद इनकी रचना में सैकड़ों पाए जाते हैं, वैसे छंड़ किसी ग्रंथ में, किसी स्थान पर, न निकलेंगे। बे सब बातें होते हुए भी हम इनको भाषा साहित्य में सर्व-श्रेष्ठ कवि महीं कह सकते। इनको किसी कवि से न्यून कहना शायद इनके साथ बन्याय समभ पदे, परंतु इनको सर्वश्रेष्ठ कहना गोस्वामी तुजसीदास तथा महात्मा सुरदास के साथ भी श्रन्याय होगा। सिवा इन दोनो महात्माओं क और किसी तृतीय कवि की तुलना देवजी से कदापि नहीं की जा सकतो। शेष कविनों से और देवजी से बड़ा श्रंतर है, और जो देवजी के प्रधान गुरा हैं, वनमें इनकी कविता और उपर्युक्त दोनो महात्मात्रों की कविता में भी बहुत बढ़ा श्रंतर है ; क्योंकि वे महारमा भी उन गुवा को अपनी-अपनी कविता में सिल्लविष्ट करने में देवजी के सामने नितांत असमर्थ रहे हैं, परंतु जो बहुतेरे गया सुरदास तथा तुलसीदास की कविता में हैं, वे गुण देवजी भी नहीं जा सके हैं।

हिंदी-साहित्य के इतिहास लेककों में से पाँच महाशयों के देव-विषयक छन विचारों का सारांश यहाँ दिया जाता है, जो छन्होंने छपने इतिहास ग्रंथों में प्रकट किए हैं— सूर्यकांतजी शास्त्री कविभिद्धतलावण्यां कविताकामिनीं रसैः :

सकटाचां पुनश्चक्रे देवो रसिकनन्दनः।

"भाषा श्रीर शैं जो की दिन्द से देव का स्थान उँचा है। छंद की रचना में, विशेषणों की छाँद में, तुजनाश्रों की स्थांच में, घरेलू कहावतों की खोज में, नायिकाश्रों के भाव-प्रदर्शन में श्रीर विरह के स्वाभाविक वर्णन में देव श्रद्धितीय है। " जीवन के प्राकृतिक न्याख्यान में देव पहुँचा हुश्रा है। उसने प्रेम श्रीर प्रेम के साथ संबंध रखनेवाले भावों के एक-एक पहलू को पकदा, श्रीर उसे भावना की कूँची से जगमग कर दिया। देव महा-कविथा। उसने नवीन मार्ग की श्रीर चलने का प्रयस्न किया, श्रीर वह बहुत कुछ श्रापने इस प्रयस्न में सफल हुश्रा।"

## रा० ब० डॉ० श्यामसुंदरदास

"देव ने प्रतिभा का उपयोग सक्तविता में किया। इनका काव्य-ह्मेन्न बड़ा व्यापक श्रीर विस्तृत था। देव की सौंदर्य-विवृति सत्य, श्रतः मर्भस्पशिनी है। उनके श्रंतस्तल की पुकार सुन पड़ती है। रचनाएँ बहुत ही संयत हुई हैं। देव की रचनाश्रों में जो क्रमिक विकास देख पड़ता है, वह सब्चे किव के लिये परमावश्यक है। हिंदी-काव्य-होत्र में सहदय श्रीर प्रेमी किव देव को शिति-काल कर प्रमुख किव स्वीकार करना पड़ता है।"

### वंडित ऋयोध्यासिद्द उपाध्याय

"देव की भाषा साहित्यिक वज-भाषा है, श्रीर उनकी लेखनी ने इसमें साहित्यिकता की परा काष्ठा दिखलाई है। उनकी रचनाओं में शब्द-लाजित्य नर्तन करता दिग्टगत होता है, श्रीर श्रमुश्रास इस सरसता से श्राते हैं कि श्रमुंकारों को भी श्रमुंकृत करते जान पड्ते हैं।"

#### डॉ० रामशंकर शुक्ल 'रसाल'

"आपकी प्रतिमा बहुमुली है तथा आप कि और आचार्य दोनो हैं। यह प्रथम रसवादी हैं, बाद को चमत्कारवादी। समस्त रचनाओं में मौलिकता की छाप है। भाषा परिपन्त, प्रौद, सुव्यवस्थित बज-भाषा है। शब्दालंकारों का अच्छा प्रयोग है, किंतु निर्धंक शब्दाडंबर नहीं। कठन - से - कठिन तुर्कों का निर्वाह है। पदावली सुन्यवस्थित और गठी हुई है। भाषा भावगम्य है और सुहाविरेदार भी। वह चमत्कृत और अलंकृत भी खूब है। हपमाएँ परी ही मौलिक और उपयुक्त हैं। इपक भी बदे ही चित्रोपम हैं। हित्तयाँ भी बड़ी विचित्र और चुमती हुई हैं।"

#### पंडित रामचंद्र शुक्ल

"शाचार्य के रूप में इन्हें कोई विशेष स्थान नहीं दिया ला सकता। कवित्य-शक्ति और मौजिकता देव में ख़ूब थी। भाषा में रसार्द्रता और चलतापन कम है। कहीं-कहीं शब्द-व्यय बहुत अधिक है, और अर्थ बहुत श्रद्धा श्रद्धाः मैत्री के ध्यान में कहीं-कहीं छशक्त शब्द रखते थे, और अर्थ को आच्छन करते थे। रीति-काल के कवियों में यह बहे ही प्रगत्म और प्रतिभा-संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं।"

हिंदी-साहित्य के भारी इतिहास-लेखकों में से इनके विषय में पाँच समालोचकों की सम्मितियाँ उपर लिखी गई हैं। देव की विद्रम्थता श्रीर भारी कवित्व-शक्ति सबको स्वीकृत है, केवल शुक्रजी इनको भाषा के विषय में कई श्रनुचित एवं श्रसमर्थनीय कथन करते हैं। इस विषय में इमको छोड़कर भी उन्न श्री सम्मित पाँच में केवल एक है। साहित्य के इतिहासकारों में वह सम्मित कहीं भी समर्थित नहीं हुई। किव के गौरव को उँची रचनाश्रों पर श्रीकृता चाहिए, बुरी पर नहीं। जिनको उरकृष्ट रचनाएँ श्रेष्ट हैं, वे भी सत्कवि हैं। यदि शुक्रजी का-पा हठवाइ माना जाय, श्रीर किव लोग बिदया रचनाश्रों के स्थान

पर गिरी हुई कृतियों से जाँचे जाय, तो इम गोस्वामी तुलसीदास एवं स्रदास तक को बहुत ही साधारण किन प्रमाणित कर सर्वेगे। उत्कृष्ट छंदों पर जाँचने से देव को हिंदी-साहित्य में तुलसी भीर स्र के ही पीछे स्थान मिलेगा।

देवनी की रचना के कुछ हदाहरण श्रागे निखे जाते हैं---श्रेम-चंद्रिका

भाँ खिन भाँ खि लगाए रहें, सुनिए धुनि कानन को सुखकारी ; 'देव' रही हिय मैं घर कै, न रुकै, निसरे, बिसरे न बिसारी। फूल मैं बासु ज्यों मूल सुवासु की, है फलि फूलि रही फुलवारी; प्यारी ष्टज्यारी हिये भरिपूरि, सुदूरि न जीवनमूरि हमारी॥ १॥

एके श्रभिनाख लाख-जाख भाँति लेखियत,

देखियत दूसरो न 'देव' चराचर मैं; जासों मनु राजै तासों तनु मनु राजै, राजि भरि कै उघरि जाँचे साँचै करि कर मैं। पाँचन के बागे ब्रांच जागे ते न जीटि जाय.

साँच देइ थारे को सती तों बैठि सर मैं; प्रेम सों कहत कोई ठाकुर न एठो, सनि .

बैठो गड़ि गहिरे तौ पैठो प्रेम-घर मैं॥२॥ श्रीचक अगाध सिंधु स्याही को उमिह श्रायो,

तामें तीनो लोक बूड़ि गए एक संग मैं; कारे-कारे श्राखर विखे जु कारे कागर.

सु न्यारे करि बाँचै कौन जाँचै चितभंग में। बाँखिन में तिमिर श्रमावस की रैनि जिमि,

जंब - रस - ढुंद जमुना जल तरंग मैं ; यों ही मन मेरो मेरे काम को न रह्यो माई , स्याम रंग ह्वै करिसमान्यो स्याम रंग मैं ॥ ३॥ वारें कोटि इंदु भरबिंदु रस-बिंदु पर,

माने ना मिंदि बिंदुसम के सुधासरो ;

मखे, मिल्ला, मालती, कदंब, कचनार, चंपा,

चपेहू न चाहै चित चरन टिकासरो ।

पदुमिनि तुड़ी घटपदु को परम पदु,

'देव' भनुकूरयो और फूल्यो तौ कहा सरो ;

रस, दिस, रास, रोस श्रासरो सरन, बिसे

बीसो बिसवास रोकि राख्यो निसि-बासरो ॥ ४ ॥

## महाकवि बिहारीलाल

----:**%**•%:----

बिहारी किन चतुर्वेदी माथुर इवस्वास श्रञ्ज के धूम्न-गोत्री बाह्मण थे। बसुश्रा-गोविंदपुर में इनके भांजे भिश्र श्रव्लवाले कुजपित रहते थे। कुलपित के वंशज पं॰ प्यारेजाज जयपुर में मौजूद हैं। बिहारीजाज के वंशज श्रमरकृष्ण श्रीर गोथीकृष्ण बुँदी में प्रस्तुत हैं।

बिहारी का जन्म श्रनुमान से संवत् १६६० वि० में हुन्ना होगा। इन्होंने संवत १७११ में सतसङ्गं समाप्त की, श्रीर उसके पीछे कोई प्रंथ या छंद नहीं बनाया। इससे जान पदता है, इस संवत् के थोड़े ही दिनों पीछे इनका मरण हुन्ना होगा। सतमई में कुछ दोहे शांत-रस के भी हैं। जान पड़ता है, उस समय, जब कि सतसई समाप्त हुई, यह बगमग ६० वर्ष के होंगे। यह जयपुर छोड़ कर, सिवा जोधपुर के, श्रीर कहीं नहीं गए। वहाँ भी ठहरकर इन्होंने श्रपना मान बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया, यद्यपि उस समय महाराज जमवंतसिंह वहाँ राज्य करते थे। वह कविता के प्रेमी थे। इन्हें जड़कपन बुंदेजखंड में, जहाँ इनका ननिहाल होना संभव है, श्रीर सारी उमर ससुराल—मथुरा—में बितानी पड़ी।

कहते हैं, एक समय महाराजा जयसिंह किसी एक नवोढ़ा मुग्धा रानी के प्रेम में इतने बेसुध हो गए कि उसे छोड़कर बाहर निकताते ही न थे। उस समय बिहारीजाज ने नीचे का दोहा बनाकर किसी प्रकार उनके पास भिजवाया— "निह्निं पराग, निह्न मधुर मधु, निह्निं बिकास यहि काल; अली कली ही सो बिधो, आगे कौन हवाल!"

इसे पढ़कर महाराज को चेत हुआ, श्रीर वह तुरंत प्रेमोन्माद से मुक्त होकर बाहर निकल श्राए. तथा राज्य का काम-काज करने छागे। इसी समय से जयपुर में बिहारी का आदर बढ़ा, और यह वहीं रहने लगे। कहते हैं, राजा ने हपर्यक्त दोहे पर इन्हें बढ़ा पुरस्कार दिया, श्रीर फिर वैसे ही हर दोहे पर एक-एक मोहर भी दी।

इस एक छोटे ग्रंथ में इन कविरस्न ने मानो गागर में सागर भर दिया है। इन्हीं १४४२ पंकितयों में मानो सभी कुछ आ गया है, और कविता का प्राय: कोई श्रंग, सिवा पिंगज के, नहीं छूटा। कान्य का यह छोटा-सा कोष पाठक को चिकत और स्तंभित कर देता है। इतने छोटे-से ग्रंथ में इतना चमस्कार अन्य कोई भी हिंदी-किव नहीं जा सका जैसी एकाग्रता और अम से इन कविरस्न ने कान्य का प्रताप-पुंज या चमस्कार इस छोटे-से भाजन में भर रक्खा है, वैसे ही इसका आदर भी बहुत कुछ हुआ। सिवा गोस्वामी तुलसीदास की रामायण के और कोई भी भाषा-ग्रंथ इतनी लोक-प्रियता नहीं पा सका, जितनी सतसई ने पाई है। प्राय: ३४ महाशयों ने इसकी, गद्य अथवा पद्य में, टीका या व्याख्या की है।

सत्तसङ्के का जा क्रम श्राजकल भविति है, वह श्राज़मशाह का बँधवाया हुश्रा श्रीर श्रव्छा भी है। इसका छुठा शतक परमोत्कृष्ट है। इसमें वर्णित पट्-ऋतु बहुत ही प्रशंसनीय है। इसके प्रथम, पंचम श्रीर सन्तम शतक भी श्रव्छे हैं। शेष साधारण हैं। बिहारीजाल की कविता के गुण श्रीर दोष हम नीचे जिसते हैं।

इन महाकवि ने बन भाषा में कविता की, परंतु फिर भी, यत्र-तन्त्र कई भाषात्रों के शब्दों का बहुतायत से व्यवहार किया। किसी भाषा का भी शब्द मिले, श्रीर यदि श्रव्हा हो, तो उससे काम निकालने में यह महाशय संकोच नहीं करते थे। यदि इनके प्रयुक्त शब्दों के भाषा- मेद पर विचार किया जाय, तो ऐसे भिन्न-भिन्न भाषाश्ची के शब्दों की संख्या बहुत होगी। इन्होंने रीभनी, देखवी श्चादि बुँदेक खंडी श्चीर ताफ़ता, इंज़ाफ़ा, किविबनुमाँ (कृतुवनुमाँ), ग़नी, सबीब, श्चदब, दाग़ श्चादि फ़ारसी के शब्द रक्खे हैं। छाँकु, उड़ायक श्चादि पद गढ़ भी बिए हैं। कुछ स्थानों पर इन्होंने श्चसमर्थ शब्द भी रख दिए हैं।

कुछ दोषों के होने पर भी इन कविरत्न को बोल-चाल बहुत ही स्वाभाविक है। यथा-—

"तेह तरेरो त्योर करि, कत करियत हुग लोल ; लीक नहीं यह पीक की स्नुति-मनि-मलक कपोल।" इन महाकवि ने इवारत-श्राराई भी खूब ही की है—

'कुंज-भौन तांज भोन को चलिए नंद-किसोर ; फूटत कली गुलाब की चटकाहट चहुँ स्रोर।" "कर्सार के सार क्यां सकें, चंपक कितक स्रन्प ; गात - रूप लिख जात दुरि जातरूप को रूप।"

बिहारीजाज नें यमक श्रीर पद-मैत्री को बड़ा ही श्रादर दिया, श्रीर इनका प्रयोग भी बड़ा मनोरंजक किया है।

दो-चार स्थानों पर इन्होंने पद-मैत्री के साथ श्लेष-काव्य भी किया है। यथा—

"खेलन सिखा श्राल भले, चतुर श्रहेरी मार : काननचार। नैन - मृग, नागर - नरनु सिकार।" परंतु शब्दों के बनाव में इन महाकित ने उद्देखता श्रादि गुण भी हाथ से नहीं जाने दिए हैं। उद्देखता का उदाइरण—

"फिर्-िफरि चित उतहो रहत, दुटी लाज को लाब ; ऋंग-ऋंग छिबि - क्तौर में भयो भौंर की नाव।" कुल बातों पर ध्यान देने से विदित होता है कि बिहारी जाल की भाषा बहुत मनोहर है। इन्होंने सभी स्थानों पर लहलहात, मत्त्रमत्तात, जगमगात न्नादि ऐसे-ऐसे बहिया न्नीर सजीव शब्द रक्खे हैं कि न्निथिक विशद भाव न होने पर भी दोहा चमचमा उठता है। इसी प्रकार, जैसा वर्णन किया है, उसी के मनुसार भाषा भी लिखकर इसका रूप खड़ा कर दिया है।

इन किन ने अत्युक्ति में क्रजम तोड़ दी है, निशेषकर कोमसता, इज्जनजता और निरह के नर्णनों में । इन महाकिन ने उपमाएँ बड़ी ही अच्छी और अनोसी खोज-खोजकर दी हैं, तथा उत्प्रेचाएँ और रूपक भी बड़े ही चोसे कहे हैं—

"भो मन मोहन-रूप मिलि पानी में को लोन।" "माई-सिर कच सेत ज्यों बीत्यो चुनित कपास।" "जाके तन की छाँह दिग जान्इ छाँह-सी होति।" "अरगट ही कानूस-सी परगट होति लखाय।" "भरत, दरत, बूड़त, तिरत, रहट-घरी लों नेन।" "आली, बाढ़े बिरह, ज्यों पंचाली को चीर।" 'राम थरको हैं अध - खुले, देह थको हैं डार, सुरति-सुखित-सी देखिए दुखित गरभ के भार।"

बिहारी की दिन्छ संसार-भर के सभी पदार्थों पर बड़ी पैनी पड़ती थी, श्रीर यह महाशय श्रपने मतलब की बात ख़ूब देख लेते थे। इन्होंने रंगों श्रीर डनके मिलाव का बड़ा श्लाध्य वर्णन किया है। यथा—

"मेरी भव-बाघा हरो राधा नागरि सोय : जा तन की भाई परे स्याम हरित दुति होय।" "सोन जुही-सी होति दुति मिलति मालती-माल ;" "देखी सोनजुही , फिरत, सोनजुही - से अंग , दुति लपटन पट सेतहूँ, करत बनौटी रंग।" "अधर धरत हिर के पर्रात ओंठ डीठि पट जोति ; हिरत बाँस की बाँसुरी इंद्र-धनुष-रॅग होति।" "सोनजुही-सी जगमगे श्राँग-श्राँग जोबन-जोति ; सुरँग कुसुंभी कंचुकी, दुरँग देह-दुर्गत होति।" "कंचन तन धन बरन-बन रह्यो रंग मिलि रंग ; जानी जाति सुबास ही केसरि लाई श्रंग।"

इन कविवर ने रंगों के साथ संसार श्रीर प्रकृति का भी निरीचण बहुत अच्छा किया है, विशेषकर मानुषी प्रकृति का। इनके प्रावः सभी दोहों में प्रकृति-पर्यवेषण देख पड़ता है। निम्न-जिस्तित दोहे इस गुण के प्रभान सदाहरण हैं—

"रह्यों मोहु, मिलनो रह्यो, यों किह गहे मरोर; उत दें ऋिलिह उराहनो, इत चितई मो ऋोर।" "छल सें चली छुआय के छिनकु छवीली छाँइ;" "ज्यों-ज्यों बर्ट़ात बिमावरी, त्यों-त्यों खरी उताल; ममिकि-ममिक टहलें करें, लगी रहचटें वाल।" "ज्यों उसकित, माँपित बदन, बिहँसित ऋित सतराय; त्यों गुलाल झूठी-मुठी, मुठकावत प्यों जाय।" "ज्यों-ज्यों पट मटकित, हँसित, हठित, नचावित नैन; त्यों-त्यों परम उदार हू फगुआ देत बने न।" "बतरस-लालच लाल की मुरली धरी लुकाय; सौंह करें, भौंहन हँसे, देन कहै, निट जाय।" इन श्रंतिम तीन दोहों में इन किन ने देर-देर तक की बातचील

युक-एक दोहे में भर दी है। इन्होंने अपने बहुत-से ऐसे ऊँचे और ख़ास विचार विसे हैं कि

इन्होंने श्रपने बहुत-से ऐसे ऊर्च और ख़ास विचार बिसे हैं कि इनके चातुर्य की प्रशंसा किए विना नहीं रहा जाता। "कर्रात मिलन आड़ी छिबिहि, हरत जु सहज विकासु; श्रंगराग अंगिन लग्यो, ज्यों आरसी उसासु।" "पहिरि न भूषन कनक के, किह आवत यहि हत : दरपन के - से मोरचे देह दिखाई देत।" "अंग-अंग प्रतिबिंग परि दरपन-से सब गात ; दोहरे, तिहरे, चौहरे, भूपन जाने जात।" कँचे ख़्याबात भी देखने योग्य हैं—

"वाहि लखे लोयन लगे, कान जुयति की जोति ; जाके तन की छाँह-ढिग जोन्ह छाँह-सी होति।'' दूर की कौड़ी भी श्रद्धी जाते थे—

"भई जुतन इिव बसन मिलि, बरनि सके मुन्य बैन ; अंग-स्रोप साँगी दुरी, झाँगी स्रंग दुरै न।" बारीक स्वयाजात भी खूब ही रक्से हैं—

"मानहु विधि-तन अच्छ छवि, स्त्रच्छराखिवे काज ; दग-पग पोछन को किए भूखन - पायदाज।" "भीगे तन दोऊ कॅपत, क्यों हूँ जपु निवरे न।"

बिहारी ने श्रपनी कविता में धर्म-संबंधी श्राचार-विचारों एव ऐतिहासिक घटनाओं का भी बहुत हवाला दिया है। इसी प्रकार लोगों के विश्वासों पर भी इनके कई पद्य श्रवलंबित हैं—

ु"पूस-मास गुनि सिखन पै साईं चलत सवार ; ैले कर बीन प्रबीन तिय गायो राग-मलार।"

इसमें विश्वास यह है कि मलार गाने से पानी बरसे, और पूत की वृष्टि श्रकाल-वृष्टि है। इस पर विश्वास है कि जो श्रकाल-वृष्टि के दिन घर से चले, उसकी श्रकाल-मृत्यु हो, सो मलार गाने से पति न जा सकेगा।

''फिरत काग-गोलक भयो दुहूँ देह जिय एक।''—इसमें यह

विश्वास है कि कौए की श्रांत्व का गोला एक ही होता है, श्रोर वह ह्वा सुसार उस गोले को किसी भी श्रांत्व में लाकर देख सकता है। पर वास्तव में यह बात नहीं है। "कछु जानत थल-थंभ-विधि दुरजोधन-लों जाल।" कहा जाता है, दुर्योधन जल-स्तंभन-विधि जानते थे। विहारी ने, श्रंतिम शतक में, कुछ दोहे नीति श्रीर शिचा के भी श्रच्छे कहे हैं।

"जो सिर घरि महिमा मही लहियत राज्ञा-राय ;
प्रगटत जड़ना आपनी, सु-मुकुट पहिरत पाय।"
"मीतलता रस बास की घटें न महिमा मूर ;
पीनसवारे जो तजें सोरा जानि कपूर।"
"बहें न हुजें गुनिन बिनु बिरद बड़ाई पाय ;
कनक घनूरे सों कहत गहनो गहो न जाय।"
"कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय ;
बह खाए बौरात नर, यह पाए बौराय ।"
'बढ़त-बढ़त संपति-सिलिल मन-सरोज बढ़ि जाय ;
घटत-घटत पुनि नहि घटें; बरु समूल कुम्हिलाय।"
हन महाकवि ने यत्र-तत्र भपनी कविता में मज़ाक भी ख़ूब

विहारी लाज ने आंखों का भी श्रच्छा वर्णन किया है। बहुत-से दोहे प्रधान श्रथवा गौण रूप से श्रांखों के विषय में हैं। इन्होंने नेश्रों की जड़ाई का भी कथन किया है। श्रांखों में श्रांख जगने से श्रांख नहीं बगती, डीठ में डीठि पड़ने से डीठि किरकिरी हो जाती है, इत्यादि इनके बड़े रुचिकर विषय हैं। कई स्थानों पर इन्होंने कानन ( जंगज ), कान श्रोर नेन का संबंध दिखाकर वर्णन किए हैं। साधारण-सी बात भी बिहारी इस भाँति कहते हैं कि वह बहुत बढ़िया जगती है। इन्होंने रुखाई श्रोर चिकनाई का साथ-साथ ख़ूब वर्णन किया है—"रूखे कैसे

होत ये नेह-चीकने नैन ?'' दोहा एक बहुत ही छोटा छंद है, श्रतः इसमें यह गुण है कि थोड़ी-सी भी उत्तमता होने से चमक उठता है। यदि सबैया या घनाचरी में उतनी ही उत्तमता होने से चमक उठता है। यदि सबैया या घनाचरी में उतनी ही उत्तमता हो, तो शेष श्रंश में भरती के पद बाने पड़ेंगे, जिससे कुब छंद शिथिब हो जायगा। इस कारण भी बिहारी के दोहे बड़े. भले बगते हैं, शौर इनका मल उज्जवन बनाए हुए हैं। यह श्रसंभव समक्त पड़ता है कि बिहारी ने समस्त जीवन रचना करके भी केवब ७०० दोहे बनाए हों। हमारा तो श्रनुमान है कि इन्होंने हजारों दोहे बनाए होंगे; उनमें से बे ७०० छंद चुन लिए, श्रौर शेष साधारण या शिथिब दोहों का मोह न करके उन्हें नष्ट कर डाबा। कविजन श्रपने हुरे पद्यों पर भी पुत्रवत् रनेह रखते हैं, परंतु हुरे बड़कों की भाँति भले अड़कों का भी भाग बाँटकर वे पैतृक संपत्ति छिन्न-भिन्न कर देते हैं।

इनकी कविता में काइयाँपन भरा पढ़ा है। श्रत: उसमें इशारेबाज़ी की भी कोई इद नहीं है। इनके पद्य इतने श्रन्छे हैं कि बहुत-से मसले-से हो गए हैं—'बातै हाथी पाइए, बातै हाथी पाँव' इत्यादि। इनके सामयिक दोहे प्राय: मौक्रे-मौक्रे पर कहे जाते हैं।

हिंदी में केवल बिहारीलाल ने खढ़ के हंग की कविता रखी है, और इन्हें उसमें कृतकार्यता भिली है। इनके बराबर किसी ने भी खाज नहीं कहे, और इनकी कविता सब सत्य है। यह आप-बीती ख़ूब कहते और जग-बीती भी ख़ूब देखते थे। ख़ियों के कोमल स्वभाव के विषय में इन रिसक-शिरोमिण का निष्कर्ष दश्नीय और प्रत्येक विवाहित मनुष्य के पूर्णत्या ध्यान देने योग्य है—

"पति ऋतु आगुन गुन बढ़त मान माह को सीत ; जात कठिन ह्वं अति मृदो, रवनो-मन-नवनीत।"

इसी प्रकार की बातों के बाहुल्य के कारण सतसई पढ़ने में चित्त कभी उकताना नहीं है। यह बढ़ा ही चित्ताकर्षक ग्रंभ है। इसके कुछ दोहे तो ऐसे हैं कि उनके तालयं थिएटरों में ऐ∓ट करने के योग्य हैं। इस कथन के उदाहरया-स्वरूप वेतीन दोहे समक्षने चाहिए, जो उपर प्रकृति-पर्यवेच्यावाले उदाहरयों के श्रंत में लिखे गए हैं। जयपुर के आमेर-गढ़ांतर्गंत शीश महल का भी इन्होंने बड़ा अच्छा वर्यान किया है।

"प्रतिबिंबित जयसाहि-दुति-दीर्पात दर्पन धाम ; सब जग जीतन को कियो काय-ब्यूह मनु काम ।"

इस शोश-महत्त की हमने भी देखा है। इसमें हजारों छोटे नड़े श्रंगुल-श्रंगुल, डेंड्-डेंड् श्रंगुल के शीशे लगे हैं। हर श्रोर दर्शको का स्वरूप देख पड़ता है, श्रोर सचमुच यह जान पड़ता है कि काय ग्यूह-सा बना है। इसकी उपमा बड़ी ही सची है।

बिहारी ने बहुत-सी बातों का वर्णन किया है। स्त्री को यह सबसे अधिक चित्ताकर्षिणी सममते हैं—

'स्यक भीजे चहले परे, बूड़े बहे हजार ; किते न श्रीगुन जग किए, ने वें चढ़ती बार ।'' ''ताहि देखि मन तीरथिन बिकर्टान जाय वलाय ; जा मृगनेनी के सदा वेनी परस्रति धाय ।''

कुल बातें सोचकर इम बिहारी को एक बड़ा सरकवि समझते हैं। तुलसीदास, स्रदास धीर देव को छोड़कर यह महाशय हिंदी में सर्वोश्वष्ट कवि हैं। भूषण भी इनकी समानता को पहुँच-से जाते हैं। ( \ \ \ )

# त्रिपाठीवंधु

-----

## महाकवि भूषण

श्राव रश्नाकर के पुत्र तिकवाँपुर ज़िला कानपुर-निवासी कान्यकुळ ज माझण तिवारी थे। चिंतामिण, मितराम श्रीर जटाशंकर श्राविक भाई कहे जाते हैं। ये सब सुकवि थे। भूषण पहले निकम्मे थे, किंतु वीछे प्रयश्न करके सुकवि हो गए। भावके ग्रंथों में शिवराजभूषण, भूषण-हज़ारा, भूषण-उज्ञास श्रीर दूषण-उज्ञास कहे जाते हैं, किंतु श्रंतिम तीन श्रमाप्त हैं। उनके स्थान पर शिवाबावनी, जुश्रसाज-दर्शक श्रीर स्फुट कविता के ग्रंथ श्रव प्रस्तुत हैं। अनुमान से श्रावका समय सं० १६६२ से १७६७ तक समम पढ़ता है। सं० १७०६ में उत्यन्न महाराज जुश्रसाज को श्राव जाज जितवाज कहते थे, तथा इधर श्रसोधर्याले राजा भगवंतसिंह की मृत्यु (सं० १७६४) पर श्रावका एक छंद है, यथा—"भूव भगवंत सुरलोक को प्यान कियो, श्ररराय टूट्यो कुल खंभ हिंदुवाने को।"

चित्रकूट-पति सुलंकी राजा रह ने सं० १७२० के निकट आपको भूषण की सपाधि दी। सं० १७२३ में आप महाराजा शिवाजी के दरबार में उपस्थित होकर सम्मानित हुए। स्ती समय से सं० १७३० तक आपका प्रसिद्ध ग्रंथ शिवराजभूषण बना। इसमें जाति-प्रेम और देश-प्रेम की अच्छी बहार है। भयानक रस का रंजन बहुत श्रेष्ठ हुआ है। सारे देशी नरेशों पर कथन शिवाजी के व्याज से आ गए हैं। उस काच की मारतीय राजसत्ताका धनमोज चित्रण है। ऐतिहासिक वर्णनों की सब कहीं भरमार है। शिवाजी का प्रताप सूर्यवत् सारे प्रंथ में चमक रहा है। युद्ध-कथन की प्रवीणता, भारी बज, नायक का प्रभाव-प्रदर्शन, हिंदुस्व का गौरव, अलंकारों के साफ़ विश्लेषण तथा उदाहरख, तस्काजीन भारतीय चित्र, भाषा-सौंदर्य धादि शिवराज भूषण के गुण हैं। छत्रपति शिवाजी का शरीशंत सं० १७३० में हुआ। श्रंतिम सात वर्षों की घटनाएँ शिवाजावनी में आगई हैं। उसमें रस-परिपाक शिवराजभूषण से भी अष्टतर है। छत्रसाज-दशक का प्रति छंद बढ़ा ही अनमोज और उमंग-पूर्ण है। वीर-काव्य के भूषण धाचाय हैं। तस्काजीन भारतीय नरेशों, विशेषतया शिवाजी और छत्रसाज द्वारा भूषण को धन-मान की भी बहुत अच्छो प्रान्ति हुई। स्फुट छंदों में भी भूषण का साहित्य कई धनुपम रन उपस्थित करता है। उसमें भी वही उदंदता वर्तमान है, जो आपके अन्य ग्रंथों को दीप्ति प्रदान करती है।

भूषण की भाषा सशक्र, भाव-प्रकाशन में प्रभाव-युक्त और सुक्यवस्थित है। शब्द-चयन विषय के अनुरूप और आह्लाददायक है। वीर-काक्य के लेखक होकर प्रसाद और माधुर्य गुणों को भी आप बहुतायत से लाए हैं। अर्थ-व्यक्त-गुण बहुत अव्छा पाया जाता है। प्रशंसा-कथन में कविगण प्राय: अत्युक्त से काम लेते हैं, किंतु भूषण में स्वाभाविकता का भी बख है। अपने समय के आप प्रतिनिधि कवि थे। भारत में उस काल स्वराज्य-स्थापन का प्रशुर प्रयत्न हो रहा था। आपने उस महस्कार्य में डमंग - वृद्धि द्वारा अनमोज सहायता पहुँचाई। रचना में शौर्य की मृतिं खड़ी है। संयत कथन करके भी आप जातीयता-विवद्ध क हुए। तस्कालीन प्रायः सभी प्रशंस्य नरेशों का अत्याद आपने अपने समंग-पूर्ण साहित्य से बढ़ाया, तथा हिंदुओं के शत्रु आं की प्रचंड भत्सना की। धर्म एवं जातीयता का अनादर आपसे कभी देखा नहीं जाता था। बाचिणक मृतिंमत्ता रचना में सदैव प्रस्तुत

रहती है। भारावाहिता, भावकता, प्रकृति-रंजन, जाजिस्य, मौजि-कता, कजा, मर्मस्पर्शी अनुमृति की व्यंजना जोक-स्वीकृति के योग्य हमंग-पूर्ण कथन, रंगों के निरीचण एवं शुद्ध वर्णन, हाव-युक्त सजीव मूर्तियाँ, खेलवाड़, चेष्टाश्चों के सम्यक वित्रण, खोकोक्तियों के विशद उपयोग, भाषा-सौष्ठव, विचार-स्वातंत्र्य, वर्णनों में विद्यक्षता श्रादि-श्रादि भूषण के प्रंथों में प्राचुर्य से उपलब्ध हैं। छंदों से रस टक्का पड़ता है। कवा का महत्त्व होते हुए भी स्वाभाविकता का पूर्ण चमस्कार है। ब्राचार्यं श्रीर उदंढ कवि, दोनां की महत्ता । का मान रक्खा गया है । कला-पत्त श्रीर हृदय-पत्त, दोनो में चकाचौंघ करनेवाला चमत्कार-कीशल दिखाई देता है । हास्य-विनोद भी भरा पड़ा है। शब्दों में फड़कनेवाली अंकार बहुआ सुन पड़ती है। कविता वीर-दर्प-पूर्ण सेन-संचालन का-सा स्वाद दिखलाती है। स्वामाविक वर्णन के साथ उद्घा का भी चमरकार भूषण ने रक्का है। प्रबंध-कौशक श्रीर भावायेश के साथ तथ्य कथन भी मिला हुआ है। कल्पना में कोमजता वर्तमान है, श्रीर हिंदू-साम्राज्य का भावी रूप अभी से देख पड़ता है। तरकालीन देशीय जागृति में आपका भी विशेष हाथ है।

सं० १७२४ के निकट शिवाजी के यहाँ पहली बार प्रधारे, श्रीर कुछ साल पीछे दूसरी बार । चिटणीस-बसर में श्रापका हो बार शिवाजी के यहाँ श्रीर एक बार श्रीरंगज़ेब के दरबार में जाना लिखा है । महाराज कुत्रसाल श्रापके दूसरे प्रधान श्राश्रयदाता थे । उन्होंने एक बार इनकी पालकी का उंडा श्रपने ही कंधे पर सम्मानार्थ रस्न लिया था । सं० १७६४ में साहूजी का दिल्ली से छुटकारा हुआ । उस भवसर पर यह श्रवश्य ही उनके यहाँ गए होंगे । साहूजी-विषयक इनका एक उत्कृष्ट कवित्त प्रसिद्ध है । (स्फुट काव्य-छंद ७) छुत्रसाल की प्रशंसा करते समय तक यह साहूजी को नहीं मूले । यथा— "राजत अखंड तेज, झाजत सुजस बड़ो,
गाजत गयंद, दिग्गजन उर साल को :
जाहि के प्रताप सों-मलीन आफताप होत,
ताप ताजि दुज्जन करत बहु ख्याल को !
साज सजि गज, तुरी, पदर कतार दीन्हे,
'भूषन' भनत ऐसो दीन-प्रतिपाल को ?
और राव-राजा एक मन में न ल्याऊँ अब
साह को सराहों के सराहों छत्रसाल को ।"
( छत्रसाल-दशक, छंद १० )

इससे स्पष्ट विदित होता है कि साहूजी ने भी भूषण की झातिरदारी की होगी।

समक पहता है, सं० १७६७ के निकट भूषण अपने भाई मितराम की प्रेरणां से बूँदी-नरेश 'राव-राजा बुद्धसिंह' के दरबार में गए, और डनके बुद्ध प्रिपतामह महाराज बुत्रसाब हाड़ा के संबंध में दो कवितों के श्रतिरिक्त निम्न-विखित कवित्त भी पढ़ा—

"रहत श्राञ्जक, पे मिटै न धक-पीवन की,
निपट जु नाँगी डर काहू के डरें नहीं;
भोजन बनावें, नित चोखे खान-खानन के,
सोनित पचावें तऊ उदर भरें नहीं।
उगिलत श्रासी, तऊ सुकल समर-बीच,
राजे राव-बुद्ध-कर, बिमुख परें नहीं;
तेग या तिहारी मतवारी है श्राञ्जक तो लों
जौ लों गजराजन की गजक करें नहीं।"
कदाचित राव बुद्धसिंह ने इनकी वैसी ख़ातिर बात न की,
जैसी यह चाहते थे। ग्रात: थोड़े ही दिनों में यह वहाँ से

इन्होंने बुँदेला-महाराज का जो छंद पढ़ा, डसमें 'राव-राजा बुद्धिंह' की साफ़ शिकायत है। उपर डद्धत छन्नसाल-दशक का छंद देखिए। सं० १७७२ के लगभग जब महाराज साहूजी ने उत्तर का घावा किया था, तब भूषयाजी ने उनकी प्रशंसा में निन्न-लिखित छंद बनाया—

"बलख - बुखारे - मुलतान - लौं कहर पारे,
किप-लौं पुकारें, कोऊ घरत न सार है;
रूम रूँ हि डारें, खुरासान खूँ हि मारें, खाक
खादर-लौं भारें, ऐसी साहू की बहार है।
कक्कर लौं बकखर लौं, मक्कर लौं चलो जात,
टक्कर लेंबेया कोऊ बार है न पार है;
'भूषन' सिरोज लौं परावने-परत, फेरि
दिल्ली पर परात परिदन की छार है।"
(स्फट काव्य, छंद ७)

इस समय भूषण की अवस्था प्रायः ६४ वर्ष की होगी, पर उनमें उद्दंडता वही भरी हुई थी। भूषण के अन्य आश्रयदाता भी कई थे, जसा कि इनके स्फुट छंदों से प्रकट है। उनके नाम यहाँ दिए जाते हैं—

हृदयराम-सुत रुद्ध स्वरकी महोबा-निवासी ( सं० १७२३),
महाराजा श्रवधूतसिंह रीवाँ-नरेश (सं० १७४७-१८१२), कुमायँनरेश ज्ञानचंद्र (सं० १७४७-६४), फ्रतेह्रशाह गढ़वाल-नरेश (सं०
१७४१-७३), सवाई जयसिंह ष्रयपुर-नरेश (सं० १७६४-१८००),
साहूजी भौंसला (सं० १७६४-१८०४), बाजीराव पेशवा (सं०
१७७०-१७), चितामिण (चिमनाजी) (स० १७१०), महाराज
स्वत्रमाल महेवा पन्ना (सं० १७२८-८६), राव-राजा बुद्धसिंह
बूँदी-नरेश (सं० १७६४-१८०४) दाराशाह (सं० १७१६ तक)
और भगवंतराय स्रीची श्रसोथर-नरेश (सं० १७४०-६७)।

जैसा कि उत्पर कहा जा चुका है, भूषण-कृत सबसे पीछे का लंद १०६७ में महाराजा भगवंतराय खीची की मृत्यु पर शोक है। श्रूतएव इनका इस संवत् तक जीना निकजता है। इसी संवंत् के आस-पास भूषण का शरीरांत हुआ होगा। यह छंद कुछ संदिग्ध भी है। भूषण के घरेल् चिरशों का हाज प्राय: कुछ भी विदित नहीं है। यह पुत्रवान् थे, क्योंकि तिकवांपुर में पता जगाने से हमें विदित हुआ है कि जिजा फतेहपुर श्रीर कहीं मध्य-प्रदेश में इनके वंशज श्रव भी वर्तमान हैं। सीतज कवि भी इन्हों के वंशज प्रसिद्ध हैं। भूषण पूर्णत्या भीन-संपन्न हो गए थे, श्रीर बहे आदमियों की भौति रहते थे। देश-भर में श्रीर राजों-महाराजों में इनका सदैव बढ़ा मान रहा। इनकी कविता में सैकड़ों स्थानों एवं तत्काजीन ऐतिहासिक पुरुषों के नाम श्रीर वर्णन श्राए हैं, जिससे ज्ञात होता है कि इन्होंने देशाटन भी खूब किया होगा। यह बड़े ही प्रभावशाली कवि हो गए हैं। इनका-सा सम्मान श्रथवा धन केशवदास के श्रतिरिक्त, कविता से, किसी हिंदी-कवि ने श्रद्यापि नहीं प्राप्त किया।

इसने भूषण-प्रंथावली में शिवराजभूषण, शिवाबावनी, छन्नसाब-दशक और ,स्फुट कान्य नाम के चार प्रंथ प्रकाशित करवाए हैं। प्राय: ये सभी प्रंथ पहले प्रकाशित हो चुके थे, पर अशुद्ध और विकृत रूप में। इमने १७ प्रंथों को इस संबंध में देखकर छोर श्रनेक प्रकाशित एवं श्रप्रकाशित प्रतियों को मिलाकर 'प्रंथावली' को टिप्पणी-सिंहत संशोधित करके काशी की नागरी-प्रचारिणी प्रंथमाला में छपवाया। शिवराजभूषण की पहलेवाली मुद्दित प्रतियों में प्रायः तीन सी छंद हैं, पर इमारी प्रति में ३८२ छंद दिए गए हैं। शेष तीन प्रंथों के कवित्त हमने जगह-अगह एक प्रंथ से दूसरे में श्रद्ध-बदल कर दिए हैं, एवं छनका क्रम भी समुचित रूप से संशोधित कर दिया है। इससे, शाशा है, वे प्रंथ शब ठीक रूप में श्रा गए हैं। उसका पंचम संस्करस श्रीर भी स्पष्ट है। भूषस-संबंधी हमारे सविस्तर विचार भूषस-ग्रंथावली तथा सुमनोंजलि में मिलेंगे। इस ग्रंथ में वे बहुत संत्रेप से दिए गए हैं। हमारे शुद्ध श्रंतिम कथन केवल श्रंतिम संस्करस में हैं। इनकी रचना के ऐतिहासिक प्रबंध भी हमने सविस्तार दिखलाए हैं।

भूषण की कविता से तत्काचीन इतिहास की प्रसिद्ध प्रसिद्ध घटनात्रों का पता भवी भाँति बाग जाता है। इतना ही नहीं, वरन् इनके श्रत्यंत सत्यप्रिय होने के कारण इनके ग्रंथों से इतिहास को भी अच्छी सहायता मिल सकती है। इन्होंने उस समय की प्रचलित काञ्य-प्रणाली छोड़कर वीर-रस की श्रोर ध्यान दिया, श्रीर एक नवीन प्रकार की कविता का प्रचार किया । इससे हमारा यह तालर्थ नहीं कि इनके पहले चीर-कान्य था ही नहीं, परंतु इसमें संदेह नहीं कि बक्त रस पर इतना श्रनुराग श्रन्य कवियों ने नहीं प्रकट किया था, और न उसमें इतनी सफजता ही किसी ने प्राप्त की थी। 'हिंदी-नवरान' में वीर-रस के पूर्ण प्रतिपादक एकमात्र यही महाकवि है। श्रवश्य ही वीर-रस में हम रौद्ध और भयानक-रसों को सम्मित्तित मानते हैं। यह कवि एक भ्रौर बात में बड़े भाग्यशाली थे। इनके शेष दोनो भाई भी श्रच्छे कवि थे। मतिराम तो नवरत्नों में ही सम्मितित हैं। चिंतामणि भी बडे नामी कवि हो गए हैं। हिंदी में ऐसा दूसरा उदाइरण तो है ही नहीं, शायद अन्य भाषाओं में भी न मिले ! कोई दो भाई किसी अन्य भाषा के सर्वोच्च कवियों की श्रेगी में न पहुँचे होंगे। उस पर तुर्रायह कि शेष भी सकिवि! यह आत-वर्ग धन्य है!

भूषए के ग्रंथों पर विचार

(१) शिवराजभूषण्। यह प्रंथ इस कविरत्न के प्राप्य प्रंथों में सबसे बड़ा है, वरन् इसी को प्रंथ कहा जा सकता है, क्योंकि शेष तीन प्रंथ श्रिष्ठांश में बहुत छोटे और संग्रह-मात्र हैं। इसमें भूषण ने अलंकारों का पूर्ण कम रखते हुए भी सभी पद्य शिवाजी की ही प्रशंसा में कहे। हिंदी में किसी एक ही व्यक्ति की प्रशंसा में कोई दूसरा नामी अलंकार-ग्रंथ हमने नहीं देखा। शिवराजभूषण को भूषण ने शिवाजी के वहाँ आते ही, सं० १७२४ से, बनाना श्रारंभ कर दिया होगा। प्रस्तुत कम से ही यह उसे १७३० तक बना तेरहे, परंतु कुछ-कुछ अलंकारों के उदाहरण पीछे से जोड़े गए, एवं अन्य हेर-फेर समय-समय पर होते रहे होंगे, ऐसा अनुमान किया जा सकता है।

(२) शिवाबावनी । यह भूषण के शिवाजी-विषयक ४२ छंदीं का एक संग्रह है। ज़ोरदारी और गौरव में यह ग्रंथ बहुत ही उच-कोटि का है। इसके छंद शिवराजभूषण के छंदों से भी भ्राधिक प्रभा-वोत्पादक हैं। इसकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोदी है। निस्संदेह इसके बहुतेरे कवित्त शिवराजभूषण समास्त होने के पीछे बने।

बदाहरण--

"गढ़न - गजाय गढ़धरन - सजाय करि छाँ।इ दीन्हें धरम - दुवार दें भिखारी-से : साहि के सपूत - पूत बीर स्विराजिसिंह , केते गढ़धारी किए बन - बन - चारी - से ! 'भूषन' बखाने, केते दीन्हें बंदीखान, सेख, सैयद, हजारी, गहे रैयत - बजारी - से ; महता - से मुगल, महाजन - से महाराज , डाँड़ि लीन्हें पकरि पठान पटवारी से !' "दुग्ग पर दुग्ग जीते सरजा-सिवाजी गाजी, डग्ग नाचे डग्ग पर रुंड - मुंड फरके ; 'भूषन' भनत बाजे जीति के नगारे भारे सारे करनाटी - भूप सिंहल को सरके। मारे सुनि सुभट पनारे - वारे उद्भट तारे लागे फिरन सितारे - गढ़घर के : बीजापुर बीरन के, गोलकुंडा धीरन के, दिल्ली उर मीरन के दाहम-से दरके।"

(३) अत्रसाल-दशक। इस छोटे-से प्रंथ में दो दोहे और बाठ कवित्त महाराज अन्नसाल बुंदेला के विषय में हैं, श्रीर वे ही दोनी दोहे भीर दो अन्य कवित्त छन्नसाब हाड़ा बुँदी नरेश के विषय में। इतना छोटा होने पर भी यह हिंदी-भाषा का एक नामी ग्रंथ है, और इसे निकाल डालने से हिंदी-साहित्य में एक प्रकार की कमी आ कायगी ! बस, इसी से पाठक इसकी बहुमूल्यता का श्रनुमान कर सकते हैं। यह प्रंथ भाषा-साहित्य में एकदम श्रद्धितीय है, क्योंकि इसका एक भी पद्य किसी प्रकार से डीन नहीं कहा जा सकता। इस श्रंथ के पद्य-स्फुट रूप में, समय-समय पर, सं० १७३१ से लेकर १७६७ तक बने, भौर बाइ को ग्रंथ-रूप में परियात कर दिए गए, ऐसा समभ पड़ता है । भूषण सम्बे बाह्मण थे, श्रीर यह उन्होंने अपनी कविता से स्वष्ट सिद्ध कर दिया है। इन्हें मान से जितनी प्रसन्नता होती थी, उतनी धन-प्राप्ति से नहीं। इसका सर्वोत्कृष्ट प्रमाख यही है कि जितना धन उन्हें शिवाजी ने दिया, उसका दशमांश भी छन्नमाल बुँदेला ने नहीं दिया होगा, पर बँदेला महाराज ने उनका मान बहुत विशेष किया। वैसे ही भूषण ने जैसे-जैसे भदकीले रोमांचकारी छंद छत्रसाल के विषय में कहे, वैसे कवित्त शिवाजी के विषय में शायद ही दो - चार मिख सक !

उदाहरण--

'निकसत म्यान ते मयूखें प्रलै-भानु की-सी, फारें तम-ताम से गयंदन के जाल को ; लागित लपिट कंट-वैरिन-के नागिनि-सी, रहि रिकाव दै-दै मुंडन की माल को। लाल - छितिपाल छत्रसाल महाबाहु - वली,

कहाँ लौं बखान करों तेरी करबाल को ?" प्रति-भट कटक कटील केते काटि-काटि,

कालिका-सी किलकि कलेड देत काल को।" "रैया-राय चंपति को चढ़ो छन्सालसिंह,

'भूषन' भनत समसेरैं जोम जमकैं, भादौं की घटा-सी उठीं गरदैं गगन घेरैं,

सेलें समसेरें फेरें दामिनी-सी दमकें; खान उमरावन के, त्रान राजा-रावन के,

सुनि-सुनि उर लाग घन की-सी घमकैं; बैहर बगारन की, ऋरि के ऋगारन की. नाँघतीं पंगारन नगारन की धमकैं।"

(४) स्फुट कान्य में भूषण के पंद्रह-कीस स्फुट छंद, जो हमें मिल सके, जिले गए हैं। इसमें भी बड़े ही प्रभावशाली छंद हैं। भूषण की कविता का परिचय

भूषण महाराज ने खप्योगी वर्णनों के साथ भारत-मुखोज्ज्वलकारी शिवाजी, बाजीराव पेशवा श्रीर छन्नसाज-सदश महाराजों का यशो-वर्णन करके हिंदी श्रीर देश का भारी खप्रकार किया है। यदि इनमें कोई वैसे बदे काव्य के गुण न होंते, तो भी इनका मान इसी कारण से श्ववश्य होता; पर यहाँ तो ''सोने में सुगंध'' की कहावत पूर्णत्या चिरतार्थ होती है। भूषण कविता के विचार से भी हिंदी के ह सर्वोश्च कवियों तक में ख्य श्रासन के श्रिधकारी हैं। इनकी कविता से हिंदी-साहित्य के एक मुख्य श्रंग की पूर्ति हुई है। इनका नाम हिंदी के साथ श्रमर हो गया है।

इनकी भाषा विशेषतः व्रज-भाषा है, पर कही-कहीं इन्होंने प्राकृत, बुँदेल संडी एवं सदी बोली के शब्दों का भी प्रयोग किया है। बन्न-तन्न फ़ारसी श्रीर श्ररबी-भाषात्रों के भी श्रसाधारण अन्द तक लिखे हैं, पर दो-चार स्थानों पर वनका श्रशुद्ध प्रयोग भी हो गया है। इन्होंने बहत कम श्रसाधारण एवं विकृत शब्द लिखे हैं। इन कविवर का शब्द-समृह श्रधिकांश नामी कवियों से भी बढ़ा-चढ़ा है। भूषण ने कुल मिलाकर केवल दस प्रकार के छंदों का व्यवहार किया है। इनकी भाषा श्रीर शब्द-योजना की रीति बहुत प्रशंसनीय है। यह महाशय श्रन्य कवियों की भाँति ऐसे पद्य प्रायः नहीं बनाते थे, जो केवल नायक का नाम बदल देने से किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा के हो सकते हों। इनके कवित्तों में सैकड़ों विशेष घटनाओं का समावेश है। ऐतिहासिक घटनाश्रों के साथ इनकी सरयियता बहुत प्रशंसनीय है। इनमें स्वतंत्रता की मात्रा श्रधिक थी। शिवाजी, छन्नसाल, कुमायूँ-नरेश एवं शव बुद्ध तक से इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का व्यवदार रक्खा, श्रीर उनकी श्रटियों तक को प्रकट कर दिया । सस्य घटनाओं के साथ ख़याकी श्रीर भड़कीले वर्णन इन्होंने बहुत कम किए हैं। इतिहास में शिवाजी भवानी के भक्त लिखे हैं, पर भूषण उन्हें शिवभक्त भी बतलाते हैं। कुछ बखरों में वह शिव-अक्त भी कहे गए हैं। भूषण की कविता में स्रोज श्रीर उदंडता दर्शनीय हैं। उसमें अकृष्ट पद्यों की संख्या बहुत है। इसने इनके प्रकृष्ट कवित्तों की गणना की, श्रीर डन्हें केशवदास एवं मितराम के पचों से मिलाया, तो इनकी कविता में वैसे पद्यों की संख्या या उनका औसत अधिक रहा । इसी से इसने भूषण का नंबर बिहारी के बाद और इन दोनों के ऊपर रक्खा है।

भूषण में जातीयता का एक बहुत भारी गुण है। इन्हें हिंदू-जाति का जिलना ध्यान भौर श्रभिमान था, उतना पहले भारतेंदु के प्रति- रिक्त हिंदी के किसी भी दूसरे महाकित में नहीं पाया। वर्तमान समय की दृष्टि से मुसलमानों के प्रति इनकी कटूक्तियाँ अनुचित-भी प्रतीत होती हैं, पर एस समय दोनो जातियों में औरंगज़ेब के नीच ब्यवहार के कारण भयंकर शत्रुता थी। सो जातीयता-वश भूषण ने मुसलमानों के विषय में जो बहुतरे कठोर वाक्य जिखे, वे एक प्रकार से चम्य हो सकते हैं। कवियों की बात जाने दीजिए, उस समय के मुसलमान इतिहासकारों तक ने हिंदुओं के विषय में भूषण की कटूकियों से कहीं बदकर अनुचित बातें जिल्ली हैं। भूषण को हिंदुओं का इतना ध्यान था कि चाहे जिसकी प्रशंसा हो, प्रायः सबमें वह हिंदुओं की बात रक्ष देते थे। वास्तव में इनकी कविता के नायक एक प्रकार से न शिवानी हैं, न खत्रसाज, न राव खुद्ध हैं, न खत्रपूर्तासह, न शंभाजी हैं, न साहुजो, इनके सखे नायक हैं हिंदू। अन्य नायक 'हिंदुआन को खायार', 'ढाल हिंदुआने की' इत्यादि हैं। मतलब यह कि भूषण की कविता हिंद-मय हो रही है।

इनकी कविता में कोई कहने योग्य दूषण नहीं है। सब मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि भूषण का काव्य वास्तव में हिंदी-साहित्य का भूषण है, श्रीर यह सचमुच महाकवि हैं।

चदत तुरंग खतुरंग साजि सिवराज,
चदत प्रताप दिन-दिन श्रित जंग मैं;
'भूषन' चदत मरहटन के चित्त चाव,
स्वाग खुलि चदित है श्रिरिन के श्रंग मैं।
भौंसिला के हाथ गढ़-कोट हैं चदत श्रिरजोट ह्वे चदत एक मेरु-गिरि संग मैं;
तुरकान-गन ब्योम-यान हैं चदत बिनु
मान ह्वे चदत बदरंग नवरंग मैं।

श्रटल रहे हैं दिगश्रंतन के भूप, धिर रैयत को रूप निज देस पेस करिकै; राना रह्यो श्रटज बहाना किर चाकरी को, बाना तिज 'भूषन' भनत गुन भिकै। हाड़ा, रायठौर, कञ्ज्वाहे श्रीर गौर रहे श्रटज चकत्ता को चमाऊ धिर दिस्कै; श्रटज सिवाजी रह्यो दिल्ली को निद्दि धीर— धिर, पेंद्र धिर, तेग धिर, गढ़ धिरकै। यों सिर पे छहरावत छार हैं, जाते हुँ श्रसमान बबूरे; 'भूषन' भूषरऊ धरकैं जिनके धुनि-धक्कन यों बल-रूरे। ते सरजा सिवराज दिए किनराजन को गजराज गरूरे; सुंडन सों पहिले जिन सोखिकै फेरि महामद सों नद पूरे। हन दिनों हम लोगों ने धूनकी रचना पर फिर से विशेष ध्यान

# त्रिपाठी-बंधु

---:0:---

## महाकवि मतिराम

श्राप भूषक के छोटे भाई श्रीर हिंदी के परम प्रसिद्ध कि हैं। श्रापका समय सं० १६६६ से १७७३ पर्यंत समक्त पढ़ता। इनके मुख्य ग्रंथ लिखत जजाम, रसराज श्रीर मितराम-सतसई हैं। बूँदी-दरबार ने गज-ग्रामादि से श्रापका मान किया। जिखत जजाम श्रजंकार-ग्रंथ है, जिसमें बूँदी-नरेश महाराज भाऊसिंह का प्रवुर यशोगान है। इनके हाथियों का भी विशेष कथन है। जिलत जजाम हिंदी-साहत्य का एक परमोत्कृष्ट ग्रंथ है। मितराम-सतसई में बिहारी-सतसई के समान सात में दोहे हैं। इत्तमता में भी बिहारी-सतसई से यह बहुत पीछे नहीं है। उसमें प्राय: २१० परमोत्कृष्ट दोहे हैं, भौर इसमें १८० के जगभग। रसराज का श्रध्ययन जोग रीति-ग्रंथों में सबसे श्रिधक करते हैं। इसमें भाव का विषय है।

महाकवि मितराम की भाषा बहुत ही सुन्यवस्थित और परिपक है। इनकी इच्छा के अनुसार वह हर और जच जाती है, और हर प्रकार के भाव परम सुगमता-पूर्वक न्यक्त करती है। इनका शब्द-चयन हिंदी का रूप खड़ा किए हुए है। वह न तो संस्कृतपन की और जाता, न प्रांतिकता के फेर में पड़ता है। वाक्य-विन्यास माधुर्य और प्रसाद का जामा पहने हुए है। पदावजी अलंकृत, प्रांजज और भाव-न्यंजन में पूर्यंतया समर्थ है। कोमजता, कांति, अर्थ-न्यक्त आदि गुरा मानो आप ही के लिये बने हैं। कथन में मामिकता, भाव-न्यंजना में स्वाभाविकता

भौर वर्णन में पूर्णता है। शास्ता-चंक्रमण निकट नहीं आने पाता है। को भाव डठाते हैं, हसी को छंद के प्रत्येक शब्द से पुष्ट करते चले जाते हैं। कर्कशता निकट नहीं फटकने पाती। कथनों में चाइता और कुशकता है। सची अनुभूति की कमी नहीं है। छंद धारा-प्रवाह से चलते हैं। उनके पढ़ने में जिह्ना के लिये अटकाव नहीं है। प्राकृतिक रंजन के साथ भावुकता का मिश्रण है। शब्दों में चित्र खींच देते हैं। कोमज-पद-माधुरी सब कहीं वर्तमान है। अनुभूति की ममंस्पर्शी ग्यंजना, प्रभावशाली शब्द, हावों के मनोहर विधान, चेष्टाओं के सजीव विश्रण, संचारियों की चमत्कृत कल्पना, पदावजी में स्त्रिधता, अनुप्रासों की कंकार, रसादंता आदि मितरास की रचना में पूर्णता से प्राप्त हैं। आप जातीय किव भी थे। इन्होंने उपमा-रूपकादि ख़ूब कहे। इनकी रचना में उत्कृत्य छंद बहुत मिलते हैं। अर्थ-गांभीयं आपका मुख्य गुण है।

'दूसरे कि बात सुनि पर्रात न, ऐसी जहाँ कोकिल, कपोतन की धुनि सरसाति है ; छाइ रहे जहाँ द्रुम वेलिन सो मिलि 'मिति-राम' अर्थल-कुलिन अँघेरी अधिकाति है। नखत-से फूलि रहे फूलन के पुंज, घन कुजन में होति जहाँ दिनहू में राति है ; ता बन की बाट, कोऊ संग ना सहेली, कहि कैसे तु अकेली दिध वेचन को जाति है।"

यहाँ कवि को सहैट-स्थान के योग्य स्नापन झादि दिखाना श्रमीष्ट था, सो यह इसने प्रतिभाव से दिखलाया। इतनी कोकिला झौर कपोल बोलते हैं कि दूसरे की बात नहीं सुन पड़ती। इससे प्रकट हुझा है कि वहाँ कोकिला और कपोत निर्विक विहार करते हैं, झर्यात् उन्हें सताने-वाले कोई मनुष्य नहीं हैं। पेड़ बेलियों से मिले हैं, जिससे श्रमेरा रहता और भौरों से मिलकर वह संधकार बढ़ जाता है। कुंन बहुत घने हैं, श्रीर उनके सब श्रोर फूज नसत-जैसे ऐसे छाए हैं कि दिन में भी रात-सी बनी रहती है। फिर वह स्थान जंगल के बीच में है, नायिका के साथ कोई सखी भी नहीं है; कोई दूपरी दिध बेचनेबाली भी नहीं; श्रत: उसे श्रकेली ही जाना पड़ता है। ऐसे भाव-पूर्ण पद्य बहुत कवियों ने नहीं रचे। मितराम की कविता में ऐसे ही छंद भरे पड़े हैं।

"तहन-श्रहन एंड़ीन की किरिन-समूह उदोत, बेनी-मंडन मुकुत के पुंज गुंज-दुित होत।" "पिय-बियोग तिय-दृग-जलिघ जल-तरंग श्रिधकाय: बहिन-भूल-बेला परिस बहुरचो जात बिलाय।" "बिन देखे दुख के चलें, देखे सुख के जाहि; कहो लाल, इन दृगन के श्रुँसुवा क्यों ठहराहिं?" "पीतम को मनभावती मिलित बाँह दें कंठ; बाहीं छुटै न कंठ ते, नाहीं छुटै न कंठ।"

इन दोहों में इन कविवर ने कितने ही उरकृष्ट भाव दिखलाए हैं। बेनी भौर एँडियों के रंग के प्रभाव से मोती धुँघची-से हो गए। वियोग में भाँसुश्रों का उठना एवं कजा के कारण अनका फिर लुस हो जाना सुग्धा के रूप को भ्रच्छा प्रकट करता है। लिखता का उदाइरण भी देखने ही योग्य है—

"आई हो पाइँ दिवाय महाउर कुंजन ते करिकै सुख सेनी; साँवरे आजु सँवारो है अंजन, नेनन को लिख लाजत एनी। बात के बूसत ही 'मितिराम' कहा करती भटू भौंद तनेनी; मूँदी न राखित प्रीति अली, यह गूँदी गोपाल के हाथ कि वेनी।" इस छंद में सखा ने महावर, श्रंजन श्रीर बेनी देखकर ताह

इस छुद्र म सखान महावर, श्रजन श्रार बना दखकर ताइ जिया कि ये सब नायक के हाथ की रचनाएँ हैं। चतुर किय ने इन बार्तों का कारणा समझने के जिये पाठक से भी कुछ बुद्धि-बद्धा दिखाने की आशा की है। नायक के लक्ष्ण ही में उसका गुणी होना आता है, अत: उसमें कोई मूर्खता नहीं दिखलाई जा सकती। फिर सखी ने इन तीनो पदार्थों को नायक के कार्य कैसे जाने? महावर फैला हुआ है, तो क्या वह अच्छा नहीं लगा सकता था? अवस्य लगा सकता था, पर बात यह है कि उसके स्वश्ं से नायका के स्वेद-संचार हुआ, और महावर फैल गया। अंजन कैसा है? आंख को देखकर मृगी लजाती है। मृगी की आंख के समीय कालिमा फैली रहती है। अत: ज्ञात हुआ कि अंजन नायका के भी फैला हुआ है। वह अच्छा अंजन लगा सकता था, परंतु प्रेमाधिक्य के कारण उसे उँगली के आंख में गइ जाने का भय हुआ, जिससे अंजन फैल गया। बेनी ढीली बँधी है। सखी छोर से कसकर बाँध देती, परंतु नायक प्रेमाधिक्य के कारण नायका को इतनी भी पीड़ा नहीं देना चाहता था, जितनी बेनी के समुचित प्रकार से कसकर बाँधने में होती। इस छंद में कोमलता, प्रेमाधिक्य और प्रकृति-निरीचण के उदाहरण किव ने दिखलाए हैं।

कुल बातों पर ध्यान देने से जान पहता है कि मितराम भाषा के बहुत बड़े किव थे। सिवा चार-छ परमोस्कृष्ट किवयों के छौर किसी हिंदी-किव की रचना भागकी किवता की समता नहीं कर सकती। यदि कोई किव देवजी के पार्श्ववर्ती होने का अधिकार रखता है, तो वह यही हैं। मितराम के सवैयों तथा घनाचिरयों से देव का और दोहों से बिहारीजाल का स्मरण हो भाता है। श्रंगारी किवियों में इनकी वीर-किवता बहुत भच्छी है। जिलत जलाम में भापने भूषण का भाई होना सार्थक कर दिया है। उदाहरण —

### रसराज

. कुंदन को रँग फीको लगे, सजकै प्रति ग्रंगन चारु गोराई ग्रांखिन में श्रजसानि, चितौनि में मंजु विजासन की सरसाई को बिन मोल बिकात नहीं 'मतिराम' लखे मुसुकानि मिठाई ; क्यों क्यों निहारिए नेरे ह्वं नैननि, खों खो निसरे-सी निकाई ॥१॥

जाज रंध्र-मग ह्वे कड़त तिय-तत-दीपति-पुंज ;

मिंभिया को-सो घट भयो दिन ही मैं बन-कुंज ॥ २ ॥ संचि विश्वि निकाई मनोहर, लाज कि मूरतिवंत बनाई; ता पर तो पति भाग बहे, 'मतिराम' नसै पति - प्रीति सुहाई । तेरे सुसीब सुभाव भट्ट, कुब-नारिन को कुज - कानि सिखाई; तोहि जनौ पति-देवत के गुन गौरि सबै गुनगौरि पढ़ाई ॥ ३ ॥

जाज तिहारे संग मैं खेजै खेज बजाह; मूँदत मेरे नेन ही करन कप्र जगाह॥ ४॥ ज्यों-ज्यों परसै जाज तन, स्यों-स्यों राखै गोड़;

नवल-बधू डर-बाज ते इंद्र - बधू - सी होइ ॥ ४ ॥ केबि के राति अधाने नहीं, दिनहूं में बाबा पुनि घात बगाई ; प्यास बगी, कोड पानी दे जाड, यों भीतर बैठिके बात सुनाई । केठी पठाई गई दुबही, हँसि हेरि इरे 'मितराम' बुबाई ; कान्द्र के बोब मैं कान न दीन्हों, सुगेइ की देहरी बौं धरि आई ॥ ६॥

चित्त मैं विजोक्त ही जाज को बदन बाज,

जीते जेहि कोटि चंद सरद-पुनीन के ; मुसक्यात श्रमत कपोत्ननि के रुचि बृंद,

चमकें तरयोननि के रुचिर चुनीन के। पीतम निहारयो बाँह गहत श्रचानक ही,

जामें 'मतिराम' मन सकता सुनीन के ; गाढे गड़ी लाज, मैन, कंठ ह्वे फिरत बैन,

मूज छ्वै फिरत नैन-बारि बरुनीन के॥ ७॥ केजि-भवन की देहरी खड़ी बाज छवि नौज ; काम कजित दिय को जहै, जाज-जजित हग-कौज ॥ ॥ ॥ कोऊ नहीं बरजे 'मतिराम', रही तित ही जित ही मन भायो ; काहे को सोहैं हजार करी, तुम तौ कबहूँ अपराध न ठायो। सोवन दीजै, न दीजै हमें दुख, यों ही कहा रस-बाद बढ़ायो ; मान रहाोई नहीं मनमोहन, मानिनी होय सुमाने मनायो॥ ह॥

बलय पीठि, तरिवन भुजन, उर कुच-कुंकुम-छाप !

तिते लाहु मन भावते, जिते बिकाने श्राप ॥१०॥
श्रावत उठि श्रादर कियो बोली बोल रसाल ;
बाँड गइत नँदलाल के भए बाल-इग लाल ॥११॥
क्यों इन श्रांखिन सों निरसंक हैं मोइन को तन - पानिप पीज ;
नेकु निहारे क्लंक लगे, इहि गाँव बसे कहु कैसेक जीजे ?
होत रहें मन यों 'मितिराम', कहूँ बन जाइ बड़ो तप कीजे ;
हो बनमाल हिए लगिए श्रह हैं मुरली श्रधरा - रस लीजे ॥१२॥

## महाकवि केशवदास

ब्राह्मण श्रीरछा-नरेश के राजगुरु थे। श्रापका सनाढ्य जीवन-काळ अनुमान से सं० १६१२ से १६७४ तक समका जाता है। महाराजा बीरबल को प्रसन्न करके श्रापने श्रोरछे पर एक करोड़ का शाही जर्माना माफ्र करा दिया। तभी से श्रापका वहाँ मान बढ़ा होगा। त्रापने स्वयं कहा है कि ''भूतल को इंद्र इंद्रजीत बीवै जुग-जुग, जाके राज देशौदास राज-सो करत है।" इनके ग्रंथों में रामचंद्रिका, कवि-श्रिया, रसिक-श्रिया, विज्ञान-गीता श्रीर वीरसिंइदेव-चरित्र मुख्य हैं। त्रतिम ग्रंथ की साहित्यिक शौदता ऊँचे दर्जे की नहीं है। विज्ञान-गीता में कामकाज धर्म कहा गया है। अंथ कुछ-कुछ शिथिल है। रिसक-विया में रसों का वर्णन है। यह प्रंथ उच्च शैली का है। श्राकार में रसराज के प्राय: बराबर होगा। कवि-प्रिया एक अक्टर रीति-प्रथ है। हिंदी में पहला यही आरी रीति-प्रांथ है, जिससे केशवदास को भाचार्य की पदवी मिली है। इसमें गुण दोष, कविता की जाँच, श्रजंकार, बारामासा, नख-शिख श्रीर चित्र-काव्य के वर्णन हैं। रीति-कथन में श्रापने दंडी तथा रूट्यक का अनुसरण किया है, न कि सम्मट और विश्वनाथ का जैसा कि इनके पीछेवाले बहतेरे आचार्यों ने किया। विश्वनाथ पूर्वी बंगाल के थे। श्रापने १४वीं शताब्दी में साहित्य-दर्पण रचा। कवि-प्रिया विशेषतया श्रलंकार-प्रथ है। रामचंद्रिका में रावग्र-वध-पर्यंत इधर तथा बवकुशो में रुधर साहित्य उत्कृष्ट है, किंतु शेष प्रंथ ताहरा रोचक नहीं है। इसमें संस्कृत के बहुत-से सुश्लोकों के अनुवाद हैं। बहुत स्थानों पर मौलिकता की कमी है। फिर भी प्रंथ कुल मिला-कर मनोइर है। रसिक-प्रिया रस-प्रंथ है, विशेषतया श्रंगार का। विज्ञान-गीता में चलतू धर्म की विशेषता है।

देशवदास की भाषा संस्कृत और कुछ बुंदेन लंडी शब्द धारण किए हुए ब्रजभाषा है। छंद श्राप शीव्रता से बदनते जाते हैं; जिससे कथा में श्ररोचकता नहीं श्राने पाती। रचना में श्रेष्ठ छंदों का बाहुल्य है। श्रयोध्या, स्योंदय, धनुष-यज्ञ, स्वयंवर श्रादि बहुत-से विषयों के श्रच्छे वर्णन श्रापने किए हैं। श्राप सर्वव्यापिनी इंदि के किव थे। सांस्कृत शब्द एवं भाव-मिश्रित होने से श्रापकी रचना कुछ किन होती थी। उसमें कहीं कहीं श्रुतिकटु शब्द भी आ जाते थे। श्राप श्रुतिकटु का विचार शब्दों में न करके केवल श्रथं में करते थे। विविध छंदों में कथा-प्रणाली की रीति श्राप ही ने, समर्च क्रिका द्वारा, चलाई । श्रापकी रचना में श्रवंकार तो बहुत श्राते हैं, किंतु पूर्ण रसों के बहुतायत से उदाहरण नहीं हैं। श्रापकी रचना का मान प्राचीन काल से होता श्राया है। "सूर सूर, तुलसी ससी, श्रदुगन केसवदास" का कथन इनके विषय में है। श्राप उच्च श्रौर गंभीर किव थे। श्रापके ग्रंथ सं० १६६५ से १६६७ तक बने।

रामचंद्रिका भाषा-काष्य की श्रंगार है। हिंदी-साहित्य में तुबसी-कृत रामायया के सिवा ऐसा रोचक ग्रंथ एक भी नहीं है। इस ग्रंथ में, गयाना में, कवि-श्रिया से भ्रधिक प्रकृष्ट छंद नाीं हैं; परंतु इसमें एक पूज्य कथा भी वर्णित है, इसी कारणा इसकी रोचकता बहुत बढ़ गई है। इसे एक बार उठा लेने से रामचंद्र के लंका जीतकर श्रयोध्या जौटने तक का हाज पढ़ जिए विना पुस्तक रख देने को

चित्त ही नहीं चाहता। इस ग्रंथ में केशवद्दास छंद इतनी शीव्रता से बदलते गए हैं कि वे कहीं ऋष्टिकर नहीं होते।

हिंदी-साहित्य में कथा - प्रसंग-वर्णंन करने की, छंदानुसार, दो प्रगालियाँ हैं, एक तो गोसाई जी की भाँति दोहे-चौपाइयों की, श्रोर दूसरी केशवदास की भाँति विविध छंदोंवाली। प्रथम प्रकार में काव्य बहुत उन्कृष्ट न होने पर वर्णंन रोचक नहीं रहता, परंतु द्वितीय प्रथा में, साहित्य की विशेष उत्तमता न होने पर भी, कथा उतनी शीघ्र अरुचिकर नहीं होती। यह द्वितीय प्रयाली केशवदास ने इसी प्रंथ द्वारा चलाई।

कथा-वर्णन की भी दो प्रथाएँ हैं--एक तो संस्कृत के कवियों की भौति, दूसरी गोस्वामी तुलसीदास की भाँति । इन दोनो का अंतर इस एक बदाइरण द्वारा दिखनाएँगे। संस्कृत के कवि यदि भुजा का कथन करेंगे, तो वे उपही लंबाई का, बजुरले का, कलाई की गठन का और श्रॅगुठियों का वर्णन करके उसे छोड़ देंगे; किंतु यदि गोसाई जी वही वर्णन करेंगे, तो कदाचित् इन बातों का कथन न हो, परंतु बाह मुच से जगाकर उगलियों के नखों तक का, विना उपमा-रूपक प्रादि के, सीधा-सादा रूप, एक-एक रोम-पर्यंत, दिखा देंगे। संस्कृत के कवि मुख्य कथा को छोड़कर रूपकों, उपमाश्रों, उत्प्रेचाश्रों बादि पर विशेष ध्यान देंगे, सूर्योदय, समुद्र, गंगा की तरंगों बादि पर श्रधिक रुम्तान रक्लेंगे, नायकों के काग्य-संबंधी चुटीले साव समानेवाले छोटे छोटे कर्मी तथा भावों को कहकर उनके सहारे काव्य की छुटा दिसायेंगे, श्रीर सूचम शीत पर कथा का भी सुन्न क्षिए रहेंगे। इधर गोस्वामीजी इन बातों पर विशेष ध्यान न देंगे : किंतु मुख्य कथा को सांगोपांग, बड़े विस्तार से कहेंगे। यदि नैषध को पहिए, तो कहीं-कहीं यह भूज जाता है कि इस कोई कथा पढ रहे हैं। जान पदता है, यह कोरा काब्य है, परंतु तुजसीदास की

कृति में यह कहीं नहीं भूलता कि इम कथा पद रहे हैं। जिसको इम तुलसीदासवाली अथवा भाषा की प्रथा कह रहे हैं, वह वास्तव में महांष वालमीकि और वेदस्यास की प्रयात्नी है। संत्रेपतः इम इन दोनो को कास्य-संबंधी श्रीर कथा-संबंधी प्रथा कहेंगे। महाकवि केशवदास ने इसी कास्य-रीति में रामचिद्रिका कही। ये होनो हिंदी-भाषा में भी स्थिर हैं, और अपने-श्रपने ढंग पर दोनो अच्छी हैं।

केशवदास सदैव महाराजों में रहे, ऋतः इन्होंने बड़े श्रादमियों की बातचीत और उनके साज-सामान का बहुत ही ठीक, यथायोग्य वर्णन किया है। उदाहरणार्थं निम्न-जिल्लित वार्ताकाण देखिए—

विश्वामित्र और दशरथ का, विश्वामित्र श्रीर जनक का, सीता और रावण का (इसमें खियों के ऊँचे पद का पूरा विचार रहा है) सीता और इनुमान् का, इत्यादि। देशवदाम ने केवल रावणांगद-संवाद ऐपा कराया है, जैसा राजों की सभाशों में होना असंभव है। इस विषय में वालमीकिजी की कविता दशनीय है। केशवदास ऋषियों श्रीर राजों की बातचीत में ऋषियों के मान पर सदैव ध्यान रखते थे। इस ग्रंथ में कथा का होर कुछ पतला है श्रीर साहित्यक छटा का विशेष।

#### खदाहरण-

जिन हाथन इठि इरिष इनत इतिनी नृपनंदिन ;
तिन न करत संद्वार कहा मदमत्त गयंदिन ?
जिन बेधत सुख जच्छ-जच्छ नृर कुँघर कुँ घरमिन ;
तिन बानि बाराह, बाब मारत निहं सिंहिन ?
नृप-नाथ नाथ दसरथ, सुनिय, श्रकथ कथा यह मानिए ;
सृपराज राज-कृत-कलस श्रव बाजक-कृद्ध न जानिए।

तरु ताजीस, तमाज, ताज, हिंताज, मनोहर;
मंजुल बंजुल, तिलक, लकुच-कुल, नारिकेर बर।
एला, लिलत लवंग, संग पुंगीफज सोहैं;
सारो, सुक-कुल किलत, चित्त कोकिल, श्रलि मोहैं।
सुभ राजहंस, कलहस - कुल, नाचत मत्त मयूरगन;
श्रति प्रकुलित, फलित सदा रहें 'केसवदास' विचित्र बन।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

सोभित मंचन की श्रवली गजदंतमयी छुवि उज्जवल छाई ; इंस मनौ वसुधा में सुभारि सुभाधर-मंडल मिंड जुन्हाई । तामई 'केसवदास' विराजत राजकुमार सबै सुखदाई ; देवन भी जनु देव-सभा मिला सीय स्वयंबर देखन शाई ।

जटी श्राग्त-ज्वाजा घटा स्वेत हैं यों; सरत्काज के मेघ संध्यासमें ज्यों। जगी ज्वाल - धूमावली नीज राजें; मनो स्वर्न की किंकिनी नाग साजें। जसें पीत छुत्री मड़ी ज्वाज मानी; उके श्रोड़नी लंक बच्छांश जानी। जरें जूड-नारी चड़ी चित्रसारी; मनी चेटका में मती सस्वधारी। कहूँ रैनिचारी गहें ज्योति गाड़े; मनो ईस-रोषांग्न में काम डाड़े। कहूँ कामिनी ज्वाज-माजानि भोरें; तंजें जाज सारी, श्रजंकार तोरें। कहूँ भीन - राते रचे धूमहाँ हीं ; ससी - सूर मानी बसें मेघ माहीं। जरें सश्त्रसाला मिली गंधमाला ; मले श्रद्धि मानो लगी दाव-ज्वाला। चली भागि चौहूँ दिसा राजधानी ; मिली ज्वालमाला फिरें हु:खदानी। मना ईस - बानावली लाल लोलें ; सबै देत्य - जायान के संग डोलें।

लंक लगाइ दई इनुमान बिमान बचे श्रति उच्चरुली हैं; पाथि कटें ठचटें बहुधा मिन, रानी रटें बहु पानी दुखी हैं। कंचन को पविल्यो पूर, पयोनिधि मैं पसरेति सुखी हैं। गंग इजार मुखी गुनि 'केसी' गिरा मिली मानी अपारमुखी हैं॥

 $\times$   $\times$   $\times$ 

कहूँ किसरी किगरी लें बजातें,
सुरी, श्रासुरी वाँसुरी गीत गातें।
कहूँ जिस्छिनी पिच्छिनी लें पदातें।
कहूँ जिस्छिनी पिच्छिनी लें पदातें।
पियें एक हाला, गुहैं एक माला;
बनी एक बाला नचें चित्रसाला।
कहूँ कोकिला कोक की कारिका को—
पदातें सुम्रा लें सुकी सारिका को।
फिरशो देखिकै राजसाला सभा को;
रद्यो रीभि के बाटिका की प्रभा को।
फिरो बीर चौहूँ चिते सुद्ध गीता;
बिलोकी भली सिंसुपा - मूल सीठा।

हिमांस सर-सो लगे स बात बज्र-सी बहै : दिसा लगें कुसान ज्यों बिलेप श्रंग को दहै। बिशेष कालराति-सी कराल राति मानिए: बियोग सीय को न, काल लोकहार जानिए। पतिनी पति बिनु दोन श्रति, पति पतिनी बिनु मंद : चंद बिता ज्यों जामिनी, ज्यों बिन जामिनि चंद । सबसा सबै श्रंग सिंगार सोहै: बिलोके रमा, देव, देवी बिमोहैं। विता-श्रक ज्यों कन्यका सभ्र गीता : लर्स अग्नि के श्रंक त्यों सुद्ध सीता। महादेव के नेत्र की पुत्रिका सी : कि संग्राम की भूमि मैं चंडिका सी | मनो रतन-तिहासनस्था सची है: किथों रागिनी राग पूरे रची है। गिरा पूर में है पयो देवता-सी : किथीं कंज की मंज सोभा प्रकासी। किथों पद्म ही में सिफाकंद सोहै : किथों पदा के कोस पद्मा बिमोहै। कि सिंदर-सैवाग्र में सिद्ध-कन्या : किथौं पश्चिनी सूर-एंजुक्त भन्या। सरोजासना है मनी चारु बानी : जपा-पृष्य के बीच हैती भवानी। मनो श्रोषधी-बृंद मैं रोहिनी-सी : कि दिग्गाह मैं देखिए जोश्गिनी-सी। धरा-पुत्र ज्यों स्वनै माला प्रकासै ; मनौ ज्योति-सी तक्छकाभोग भासे।

श्वासावरी मानिक कुंभ सोभै श्रमोक - लग्ना बन-देवता-सी ; पालास - माला - कुसुम: लिमध्ये, बसंत-लच्मी सुभ-लच्छना-सी। श्वारक - पत्रा सुभितत्र - पुत्री मनौ बिराजै श्वति चारु बेसा ; संपूर्न सिंदूर - प्रभास कैंधों, गनेस - माल - स्थल चंद्र-रेसा।

# महाकवि चंदवरदाई ( ब्रह्मभट्ट )

इनका समय ग्रटकल से सं० ११ मह से १२४९ तक बैठता है।
महाराजा पृथ्वीराज के ग्राप मंत्री ग्रीर सखा थे। उनकी प्रशंसा में
प्राय: २४०० पृष्ठों का चंद-कृत रासो-ग्रंथ प्रस्तुत है। महामहोपाध्याय
रायबहादुर डॉक्टर गौरीशंकर-हीराचंद भोमा एक प्रसिद्ध पुरातस्ववेत्ता
हैं। श्रापने रासो में कई मोटी-मोटी ऐतिहासिक भूलें दिखलाकर इसे
जाली ग्रंथ माना है, ग्रीर चंद के तत्कालीन ग्रस्तित्व को ही ग्रसिद्ध
सममा है। एक तत्कालीन करमीरी किव जयानक के लेखों पर भाप
बहुत ग्राधार लेते हैं। उसी जयानक ने ग्रपने रखोक में एक तत्कालीन
राजकुमार की किव चंद से उपमा देने में राजकुमार की ही महत्ता
समभी है। इस कारण जयानक के लेख से ही चंद किव के उस काल
होने का प्रमाण मिल जाता है। ग्रोमाजी का कथन है कि रासो के
कुल भागों की भाषा शुद्ध प्राचीन भाषा है, भीर शेष की नवीन।
ऐसी दशा में ग्रापकी शंकाएँ स्वयं ग्रापके कथनों से कट जाती हैं,
ग्रीर प्रशन केवल इतना रह जाता है कि रासो का कितना भाग
चंद-कृत है, ग्रीर कितना नहीं ?

चंद्र का मान पृथ्वीराज के यहाँ स्वजनों की भाँति होता था। सनके रासो में मृगया, युद्ध और श्टंगार के मुख्य कथन हैं। भाषा आपकी श्रोज-पूर्ण है। आपने गोस्वामीजी की भाँति बिनतियाँ अच्छी-अच्छी कही हैं। सपमा, रूपकों आदि को ख़ब दर्शाया है। प्रभात एवं

सूर्य के कई बढ़िया वर्णन किए हैं, और शोभा को हर स्थान पर देखा है। इसके युद्ध-प्रधान ग्रंथ होने से रासी में बढ़ाइयों के कई वर्णन अनेक प्रकार से हुए हैं। मइषि वाल्मीकि के समान चंद भी वर्णन प्राय: पूर्ण और मनोहर करते थे। रास्रो का श्रंतिम भाग चंद्र-पुत्र जल्इन का बनाया हम्रा कहा जाता है। कहते हैं कि रासी बिखर गया था. और मेवाड्-नरेश महाराणा श्रमरसिंह की श्राज्ञा से सं० १६६६ से १६४२ तक किसी समय एक या श्रानेक कवियों द्वारा सुसंपादित होकर पूर्ण हुआ । इस संपादन में चंद श्रीर जल्हन-कृत प्राचीन भाग सब-के-सब रक्खे गए, तथा कथाएँ पूर्ण होने को नवीन भाग भी जुड़े। समभा जाता है कि इसी संपादन में रासी में चेपक प्रचरता से जुड़ गए। वर्तमान दशा में राप्तो एक प्रमुख्य साहित्यिक अंथ है, किंतु इतिहास के विचार से उसके वे ही कथन प्राद्ध हैं, जो अन्य प्रकार से भी समर्थित हों । साहित्य के नाते से वह इतना मान्य है कि उसी के कारण चंद कवि की स्थापना हिंदी नवररन में है। कहा जा सकता है कि इस कान्य-संबंधी मान का कुछ श्रंश महाराणा अमरसिंह के कविया कवियों का है. किंतु वे लोग श्रप्रकट हैं, और केवल चंद और जल्हन रासोकारों के रूप में सामने हैं। जो हो, रासी एक परमोक्कष्ट साहित्यिक ग्रंथ अवश्य है।

#### हदाहरया-

पीत बसन त्रारुद्दिय रस्त विज्ञकावित मंदिय ;
छुटिय चंचल चाल श्रलक गुंधिय सिर छुंदिय ।
सीसफूल मनिबंध पास नग सेत रत विच ;
मनो कनक-साखा प्रचंद काली उप्पम रुच ।
मनु सोम सहायक राहु होइ कोटि भान सोभा गही ;
श्रदभूत द्रव्य सिस श्रद्धि गिल्यो साथ सुरंग भनावही ।

इरितकनककांति कापि चंपेव गोरी; रसितपदुमगंघा फुरुब-राजीव-नेत्रा। ष्ठरजजबज-सोभा नाभि-कोसं सरोजं; चरन-कमबाइस्ती लीबया राष्ट्रंसी।

× × ×

मुक्ताहारिबहार सारसुबुधा श्रन्धा बुधा गोपनी ; सेतं चीर सरीर नीर गहिरा गौरी गिरा जोगनी । बीनापानि सुबानि जानि दिधजा हंसारसा श्रासिनी ; बंबोजा चिहुरार भार जधना बिध्ना घना नासिनी ।

× × × × विस्या बंद्धित भूव रूप मनसा श्रंगारहारावची ; सोयं सुरति बन्दि प्रान्छ तगुनं बेची सुकामावची । का बर्ते किब उक्ति जुक्ति मनयं त्रैचोक्यमं साधनं ; सोयं बाख तिरत्तदृष्ट बिद्धमं कामोद जोकेश्वरं।

# भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र

भारतेंदु बाबू इरिश्चंद्र का जन्म भादौं सुदि ७, संवत् १६०७ वि• को. काशीपुरी में, हुआ।

इनके मृता-पुरुष राय बालकृष्णा थे, जिनके प्रपौत्र प्रिस्ट सेठ अमीचंद और पौत्र बाबू हर्षचंद्र हुए। इन्हीं के पौत्र बाबू हरिश्चंद्र और दौहित्र बाबू राधाकृष्णदास थे। भारतेंद्रु के पिता बाबू गोपाखचंद्र, अपनाम गिरधरदास, सन्कवि हो गए हैं।

भारतेंदु के दो पुत्र श्रीर विद्यावती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। इनके पुत्र शेशवावस्था ही में परलोकगामी हुए। कन्या श्रीर उसके पाँच पुत्र विद्यमान हैं।

इनकी माता का देशांत सं० १६१२ में झोर पिता का सं० १६१७ में हुझा। इनको पैतृक संपत्ति खाखों रुपयों की मिली थी, झतः केवला १० वर्ष की स्रवस्था में यह संपद्म चरक स्वच्छुंद बालक हो गए।

इनमें स्वदेश-प्रेम की मात्रा विशेष थी। इनके कान्य और कार्यों से इसके उदाहरण मिल सकते हैं। उनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया जाता है—

. (१) इन्होंने सं० १६२३ में चौखंभा-स्कूल स्थापित किया, जिसमें विना फ्रीस दिए बालक पढ़ते थे। ग्रसमर्थी को भोजन, बका, पुस्तक इत्यादि की सहायता भी दी जाती थी। इस स्कूल को भारतेंदु ने १२ वर्ष तक श्रवने ही स्यय से चलाया। फिर स्युनि-सिपैजिटी श्रीर सरकार ने भी कुछ-कुछ सहायता दी। धीरे धीरे यह हाईश्कृत हो गया, श्रीर श्रव तक हरिश्चंद्र-हाईश्कृत के नाम से इनकी कीर्ति बढ़ा रहा है।

- (२) सं० १६२५ में आपने 'किबवचनसुधा' नाम की मासिक पत्रिका निकाली। यह दूसरे साल पाचिक हो गई, श्रीर इसमें गद्य-काव्य भी दिया जाने लगा। कुछ काल के उपरांत यह साप्ताहिक हुई, श्रीर इसमें काव्य, सामाजिक, राजनीतिक श्रादि सभी विषयों के लेख निकलने लगे। इसे भारतेंदुजी ने ७॥ साल तक बढ़ी योग्यता श्रीर उत्तमता से चलाया।
- (३) सं० ११३० में इन्होंने 'इरिश्चंद्र-मैगज़ीन' निकाली। यह आठ मास चलकर 'इरिश्चंद्र-चंद्रिका' के नाम से प्रकाशित होने जगी।
- (४) सं० १६३० में इन्होंने खियों के उपकारार्थ, गवर्नमेंट के इच्छानुसार, 'बाज-बोधिनी' नाम की पत्रिका निकाजी, परंतु वह खार ही वर्ष चली।
- (प्र) सं० १६२७ में इनके द्वारा कवितावर्द्धिनी-समा स्थापित हुई। इसमें प्रक्षिद्ध कवि सरदार, सेवक, बाबा दीनदयाल गिरि, नारायण कवि, द्विजकवि (मन्नालाल) भादि उपस्थित होते थे। भारतेंदु स्वयं पुस्तक-स्वना करते थे, तथा पुरस्कार एवं प्रशंसा-पन्न देकर भौर भौर लेखकों को भी इस काम के लिखे उत्साहित करते थे। इसी सभा से ंहित श्रंबिकादत्त न्यास, द्विज बद्धदेव भादि को प्रशंसा-पन्न मिले।

इनकी जीवन-यात्रा की प्रायः सभी बातों का निचोइ ज़िंदादिखी है, और वह इनके सभी कार्यों से प्रकट होती है। यह शतरंज श्रच्छी सेखते, गाने-बजाने काशीक रखते और स्वयं भी कई बाजे बजाते थे।

कबूतर उड़ाने का व्ययन था। ताश भी खेबते थे। हुमम, चिड़िया, ईट श्रीर पान के स्थान पर इन्होंने शंख, चक्र, गदा श्रीर पद्म रक्खे। इसी प्रकार बीबी. बादशाह की जगहदेवी, देवतों के रूप थे। बुढ़वा-मंगल के मेले में आप बढ़ा हत्सव करते थे। हदारता इतनी बढ़ी-चढ़ी थी कि कवियों, पंडितों श्रादि को हज़ारों रुपए दान कर देते थे। जिसने इनकी कोई चीज़ पसंद की. वह तुरंत उपकी नज़र हुई। दीप माजिका को इतर के चिराग जलाते थे. श्रीर देह में लगाने के वास्ते तो सदैव तेज के स्थान पर इतर ही बर्ता जाता था। सारांश यह की रुपए को पानी की भाँति बहाते थे। यह दशा सुनकर महाराज काशी-नरेश ने एकदिन इनसे कहा, ''बबुधा, घर को देखकर कामकरो।'' इस पर इन्होंने तुरंत उत्तर दिया, "हुजूर ! यह धन मेरे बहुत-से बुज़्गों को खा गया है; श्रव मैं इसको खा डालुँगा।" सं० १६२७ में यह अपने छोटे भाई से अलग हुए थे, और थोड़े ही वर्षों में इन्होंने ऋपने भाग की समस्त पैतृक संपत्ति उड़ा डाली। श्रापके जीवन एवं माहित्य का सबसे बड़ा प्रभाव देश और हिंदी-साहित्य में जातीयता का वर्द्धन था। श्राप ही ने हिंदी में भार्मिक के स्थान पर देशभव जातीयता का भारी प्रचार किया।

इनमें हास्य की मात्रा इतनी थी कि होजी में जकड़ी का बड़ा मोटा कुंदा कमर में बाँधकर कबीर गाते गाजियों में निकजते थे। पहजी एपिज को ग्रॅंगरेज़ी सभ्यता के श्रनुसार मनुष्य दिल्जगी के लिये कोई भी भूठ बोज सकता है। भारतेंदु उस दिन कुछ-न-कुछ अवश्य करते थे। एक बार आपने नोटिस दी कि महारांज विजयानगरम् की कोठी में एक योरप के विद्वान् सूर्य श्रीर चंद्रमा को पृथ्वी पर छतारेंगे। हज़ारों मनुष्य वहाँ एकन्न हुए, परंतु कुछ न देखकर जाजित हो जीट गए। एक बार प्रकाशित कर दिया कि एक बड़े प्रसिद्ध गायक इरिश्चंद्र-स्कूज में मुफ़्त गाना सुनाएँगे। जब इज़ारों श्रादमी प्कन्न हुए, तब परदा खुजा, श्रीर एक मनुष्य विद्ष्षक के वस्त्र पहने, बजार तानपूरा जिए, घोर खर-स्वर करने जागा। यह देख जोग हँसते हुए शरमाकर घर जीट गए। एक बार इन्होंने एक मित्र से नोटिस दिजा दो कि एक मेम रामनगर के पास खड़ाऊँ पर सवार होकर गंगाजी को पार करेगी, श्रीर खड़ाऊँ न ड्रवेगी। इज़ारों जोग एक त्र हुए, परंतु न कहीं मेम, न खड़ाऊँ। पीछे सब समभे कि यह भी मज़ाक था। भारते हु ने सुंदर कपड़े, खिजीने, फ्रोटो एवं श्रप्वं पदार्थों का संग्रह सहैव किया। इनको तसवीरों का संग्रह बहुत ही प्रिय था, श्रीर इन्होंने बड़ा परिश्रम करके बहुत-से बादशाहों एवं श्रन्य महाशयों की तसवीरें एक श्र की थीं।

इन महाकवि ने केवल ३४ वर्ष इस संसार को सुशोभित किया।
श्रीर प्राय: १८ वर्ष की श्रवस्था से मुख्यतया काग्य-रचना धारंभ की।
पहले यह केवल गद्य लिखते थे, पीछे से पद्य भी जिखने लगे। इस
१७ वर्ष के श्रव्य काल में इन्होंने १७४ ग्रंथ बनाए। ७४ ग्रंथ इनके
द्वारा संपादित, संगृहीत या उत्साह देकर बनवाए हुए श्रीर भी वर्तमान
हैं। यों तो इन्होंने पाँच वर्ष की श्रायु में ही एक दोहा बनाया था,
परंतु १६ या १७ वर्ष की श्रवस्था से काष्य-रचना श्रारंभ कर दी।
समस्त रचनाश्रों के प्रकाशित करने का स्वत्व बाबू रामदीनसिंह,
श्रध्यच खड्गविज्ञास-प्रेस, को दे दिया था, जिन्होंने इनके मुख्य-मुख्य
ग्रंथों को 'हरिश्चंद्रकला' के नाम से, छ भागों में, प्रकाशित किया।

### प्रथम भाग (नाटकावली)

(१) 'नाटक'-नामक ४६ पृष्ठों के लेख में इन्होंने नाटक के जाएगा, नाटक बनाने की शिति तथा नाटक का इतिहास बिसा | इनके श्रातिश्ति और बहुत-सी जानने योग्य वार्ते नाटक के विषय में विश्वित हैं, जो पढ़ने योग्य हैं | इसकी रचना संवत् १६४० में हुई।

(२) 'सत्यहरिश्चंद्र' नाटक संवत् ११३२ में बना । यह श्रायं-ह्मेमेश्वर-कृत 'चंडकौशिक' के श्राशय पर बनाया गया, परंतु उसका श्रमुवाद नहीं है । यह एक स्वतंत्र ग्रंथ है, श्रीर भारतेंदु की उत्हृष्ट रचनाओं में इसकी गणना है । यह कथा ऐतिहासिक नहीं है । इसमें महाराज हरिश्चंद्र की सत्य-परीचा का वर्णन है । राजों के यहाँ पू काल में जिस प्रकार ऋषियों का श्रादर होता था, वह इसमें पूर्ण रूप में दिखलाया गया है । महारानीशैंग्या के स्वप्न में श्रानेवाली विपत्ति का दिख्लाया गया है । सहारानीशैंग्या के स्वप्न में श्रानेवाली विपत्ति का दिग्दर्शन करा दिया गया है । राजा हरिश्चंद्र को सत्य-प्रियता इतनी बदी हुई थी कि स्वप्न में भी पृथ्वो का दान देने पर दानपात्र के न मिलने से वह विकल थे, श्रीर सोचते थे कि इसका क्या प्रबंध करूँ ? विश्वामित्र श्रीर हरिश्चंद्र की बातचीत से यह साफ्र प्रकट होता है कि विश्वामित्र को पृथ्वी का लेना श्रमीष्ट नहीं था ; वह किसी उपाय से राजा को सत्य-अष्ट-मात्र करना चाहते थे । ऐसे समय हरिश्चंद्र के सुक्ष से यह वाक्य कहलाना बहुत ही योग्य श्रीर स्वाभाविक था—

> "चंद टरें, सूरज टरें, टरें जगत-व्यवहार : पें दृढ़ श्रीहरिश्चंद को टरें न सत्य-बिचार । वेंचि देह-दारा-सुवन होय दास हूँ मंद : रखिहै निज बच सत्य करि श्रिभमानी हरिचंद।"

आपकी रचना छ भागों में प्रकाशित की गई है। पहले में नाटक हैं, दूमरे में छोटे-छोटे इतिहास, तीसरे में राजभिक्त-सूचक साहित्य, चौथे में भक्तसर्वस्व, पाँचवें में स्फुट रचनाएँ तथा छुटे में प्राय: श्रौरों का साहित्य। नाटक श्रापके १६ हैं, जिनमें 'सत्यहरिश्चंद्र', 'चंद्रावली', 'भारत-दुर्देशा', 'नील देवी' श्रौर 'प्रेमयोगिनी' प्रधान हैं। इनमें स्थायी साहित्य समक्ष पहला है। इनकी रचना में प्रेम का प्राधान्य है। हिंदूपन श्रौर जातीयता का आपको सदैव ध्यान रहता था। श्रपने समय के आप एक प्रतिनिध कवि थे। उस काल की सभी महती घटनाओं पर इनकी रचनाएँ हैं। देश-प्रेम के साथ आप इास्य की भी अच्छी मात्रा रखते थे। 'नीखदेबी', 'भारत-दुर्दशा' और 'श्रंधेर-नगरी' में इास्य और देश-प्रेम का अच्छा मिश्रण है। 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' केवल हास्य पर है, यद्यपि इसका साहित्य कुछ शिथिल है। भारतेंदु में ज़ोर बहुत है, और विविध विषयों का समुचित विवस्ण आप अच्छा दे सकते हैं। सौंदर्य का निरीच्या आपने ख़ूब किया। स्पक्त भी अनमोल लाए हैं। अपने समय में अपन्यासों का अभाव-सा देखकर दो उपन्यास भी लिखने खगे थे, किंतु वे अपूर्ण रह गए। राजनीतिक और सामाजिक सुधारों पर भी बहुत कुछ लिखा है। पद्य में वजभाषा का प्रयोग करते थे, और गद्य में सरल सरकृत और अद्रंग बद-गुंफित खड़ी बोबी का।

इनके कान्य में जातीयता के पीछे सबसे श्रिधिक और बढ़िया वर्णन प्रेम को है। इन्होंने ऐसा धनोखा हृदय पाया था कि उसमें प्रेम की मात्रा श्रथाह थी। श्रतः इनके प्रायः मब लेखों में उसी की विशेषता रहती थी। इसके उदाहरण 'चंद्रावजी-नाटिका' श्रीर पंचम भाग के प्रायः सभी प्रंथ कहे जा सकते हैं। इनमें ईश्वरीय तथा सांसारिक, दोनो प्रकार का प्रेम विशेष रूप से था, श्रीर इन दोनो के वर्णन इनके कान्य में हर जगह मौजूद हैं।

इनको हिंदूपन छोर जातीयता का सदैव बड़ा ध्यान रहता था। इतना अधिक स्वदेशाभिमान शायद ही किसी में उस समय हो। स्वदेश-प्रेम से इन कविवर का हृदय पिष्णा था। भारतेंदु के बराबर हिंदोस्तान के दोषों पर श्राँसू बहानेवाजा एवं उसके महत्त्व पर अभिमान करनेवाजा कोई भी अन्य कवि हिंदी के साहित्य में न होगा। हिंदोस्तान के विषय में इन्होंने बहुत ही प्रेम-गद्गद होकर काव्य किया है। यह पुरुष-रत्न हिंदी, हिंदू और हिंदोस्तान के वास्ते कल्पवृत्त हो गया है। हास्य के ग्रंथों तक में इन्होंने देश-हित का चिंतन नहीं छोड़ा। 'नील देवी' और 'भारत-दुर्दशा'-ग्रंथ इस विषय के प्रवल प्रमाण हैं।

इनकी कविता में इाम्य की मात्रा भी ख़ूब रहती थी। इन्होंने उसका प्रयोग ऐसी रीति से किया है कि वह कविता बहुत ही उरकृष्ट जान पड़ती है। 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' श्रीर 'श्रंधेर-नगरी' तो मानो इसके रूप हैं। श्रीर-श्रीर स्थानों पर भी इसकी मात्रा बहुत पाई जाती है।

इनमें विविध विषयों का यथावत् वर्णान करने की शक्ति बहुत प्रबद्ध थी। इन्होंने प्राकृतिक तथा अन्य सभी प्रकार के वर्णन बहुत ही प्रकृष्ट किए हैं। सोंदर्थ के तो यह उपासक ही थे, अतः प्रत्येक विषय में सुंदरता पर इनकी निगाह पहुँच जाती थी। इसके उदाहरण सभो स्थानों पर मिलते हैं। फिर भी गंगा. यमुना, काशी, शुकदेव, नारद, रमशान, हरिश्चंद्र का विकना आदि के वर्णन और सभा के व्याख्यान, अपिया, दलाल इर्यादि की बातचीत विशेष रूप से दृष्टन्य है। जैसे जी लगाकर इन्होंने रचना की, वैसे ही इन्हों के सामने प्रायः इनके सभी उरकृष्ट नाटकों के अभिनय भी हो गए।

इन्होंने अपनी कविता में रूपकों का समावेश भी विशेष रूप से किया । अदाइरग्रा-स्वरूप चंद्रावली-नाटिका में योगिनी और वियोगिनी का रूपक देखिए।

भारतेंदु ने संस्कृत और उद्देशों के प्रचलित शब्दों का अपनी बाड़ी बोली में श्रादर किया। श्रापकी भाषा लोक पत्त को जिए हुए बहुत ही श्रेष्ठ थी, किंतु पीछे के बहुतेरे लेखक प्रचुरता से सांस्कृत शब्द सगुंफन के प्रेमी हैं। श्रापकी भाषा गद्य श्रीर पद्य दोनों में प्रौद, प्रभाव-पूर्ण, सभी प्रकार के भाव-प्रकाशन में सशक्त, लचीकी श्रीर सुन्यवस्थित है। शब्दचयन लोक-पत्त को लिए हुए बहुत ही मनोहर होता था। भाषा माधुर्यं, प्रसाद. हार्थ-व्यक्त, कांति, सुकुमारता मादि सद्गुर्यों को धारण किए हुए है। छंदों में धारावाहिता प्रस्तुत है, और कथनों में मूर्तिमत्ता के अच्छे उदाहरण मिलते हैं। नाटकों में छाया, अनुवाद और मौलिकता, सभी कुछ प्रस्तुत हैं। अनुपम हाव-विधान, चेष्टा-चित्रण, संचारियों की व्यंजना, लोको-क्तियों का प्रचुर समावेश, विचार-स्वातंत्र्य, वर्णन-विद्यधता, चमत्कार-कीशल, दज्ञता-पूर्वंक प्रचुर हास्य-विनोद, ऊहा की प्रगत्भता, स्वभावोक्ति की सचमता, वियोग की कसक, प्रेम-पिगसा, कलेजा निकालकर रख देनेवाले भाव, ज़िंदादिली, चपलता, रस-प्राचुर्यं, खासा अलंकाररोपण, विविध मानुष्यं स्थितयों के विश्लेषण, प्रबंध-पट्टता, भावावेश आहि भारतेंद्र की रचना में बहुत शाधिक्य से प्राप्त हैं।

उस काल राजा ज चमण्सिंह की संस्कृत-गर्भित एवं राजा शिवप्रसाद की हर्दू की चोर भुकी हुई प्रणालियों में होड़ थी। पहली शंली स्वामी दयानंद सरस्वती से बल पां चुकी थी। भारतेंदु ने दोनो को मिलाकर चलती-फिरती, हँसती-बोलती, गठी हुई, बचोली, चमकदार भाषा को ऐसी हरकृष्ट शैली निकाली, जिसे अन्य लेखकों ने दोनो हाथों से सरकारा। आपने चलते हुए हर्दू-शब्दों को नहीं स्थागा, तथा गृह सांस्कृत शब्दों की चोर भी प्रेम न दिखलाया। आपकी भाषा गंभीर, सब्यंग्य, हास्य-पूर्ण और साधारण, साहित्यक आदि सभी प्रकार के भाव व्यक्त करने में सचम थी। विद्यानुरागिता, स्थामताई, अधीरजमना, कृपा किया, नाना देश आदि का प्रयोग करके आपने व्याकरण के अनुचित आधिपत्य से हिंदी की स्वच्छंदता दिखलाई। इस काल में प्रचलित चाल छोड़कर आपने हिंदी-साहित्य-प्रणाली को वर्तमान प्रगति की चोर भुकाया। यह भी आपकी बहुत बड़ी महत्ता है।

उदाहरण--

### चंद्रावली

"श्रहा! संतार के जीघों की कैसी विजयण रुचि है? कोई नेम-भर्म में चुर है, कोई ज्ञान के ध्यान में मस्त है, कोई मत मतांतर के भगड़ों में मतवाला हो रहा है। हरएक दसरे को दोष देता है. अपने को अच्छा सममता है। कोई संसार ही को सर्वस्व मानकर परमार्थ से चिढ़ता है। कोई परामर्थ ही को परम पुरुषार्थ मानकर घर-बार त्रण-सा छोड़ देता है । ऋपने-भ्रपने रंग में सब रँगे हैं। जिसने जो सिद्धांत कर बिया है, वही उसके जी में गड़ रहा है, श्रीर उसी के खंडन-मंडन में वह जन्म बिताता है। पर वह जो परम प्रेम अप्रतमय एकांत भक्ति है, जिसके हदय होते ही अनेक प्रकार के श्राधह-स्वरूप ज्ञान-विज्ञानादिक श्रंथकार नाश हो जाते हैं. श्रीर जिसके चित्त में अने ही संसार का निगड श्राप-से-श्राप ख़ुल जाता है, किसी को नहीं मिली । मिले कहाँ से ! सब उसके श्रधिकारी भी तो नहीं हैं। श्रीर भी जो जोग धार्मिक कहाते हैं, उनका चित्त स्वमतास्थापन और परमत-निराकरणा-रूप वाद-विवाद से, और जो विषयी हैं, डनका अनेक प्रकार की इच्छा-रूपो तृष्णा से, उतर ता पाता ही नहीं कि इधर मुकें। श्रहा ! इस मदिरा को शिवजी ने पान किया है, श्रीर कोई क्या पिएगा ? जिसके प्रभाव से अर्द्धांग में बैठी पार्वती भी उनको विकार नहीं कर सकतीं। धन्य है, धन्य ! श्रीर दमरा ऐसा कीन है ?"

नीलदेवी

"सोत्रो, सुख-निँदिया प्यारे ललना।

नैनन के तारे दुलारे मेरे वारे,
सोत्रो सुख-निँदिया प्यारे ललन।

भई आधी रात, बन सनसनात, पसु-पंछी कोड आवत न जात, जग प्रकृति भई मनु थिर लखात, पातहु नहि पावत तरुन हलन। भलमलत दीप सिर धुनत आय, मनु प्रिय पतंग हित करत 'हाय,' सतरात बेन आलस जनाय, सनसन लिंग सीरी पवन चलन। सोए निसि के सब नींद घोर, जागत कामी, चिंतित चकोर, बरहिन, बिरही, पाहरू, चोर, इन कहँ छिन रैनिह हाय कल न।"

### त्यारे!

83

क्या जिलूँ ! तुम बहे दुष्ट हो, चलौ भला सब अपनी दिस्ता हमी पर दिखानी थी। हाँ ! भला मैंने तो लोक, नेद, अपना, बिराना सब छोड़कर तुम्हें पाया, तुमने हमें छोड़ के क्या पाया ! छौर जो धर्म-उपदेश करो, तो धर्म से फल होता है, फल से धर्म महीं होता, निर्लेज, लाज भी नहीं आती। मुँह ढकी, फिर भी बौलने विना हुने जाते हो। चलो वाह! अच्छी प्रीति निबाही। जो हो, तुम जानते ही हो, हाय कभी न कहाँगी। यों ही सही, श्रंत मरना है। मैंने श्रपनी और से ख़बर दे दी। अब मेरा दोष नहीं, बस।

केवज तुम्हारी

₩

परत चंद प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो ; लोल लहिर लहि नचत कबहुँ सोई मन भायो।

मनु इरि-द्रसन हेतु चंद जल बसत सुहायो ; कै तरंग-कर मुकुर जिए सोभित छवि छायो। कै रास-रमन मैं इरि-मुकुट-श्राभा जल दिखरात है; कै जल-उर इरि-मुरति बसति ता प्रतिबिंब लखात है। कबहुँ होत सत चंद, कबहुँ प्रगटत दुरि भाजत ; पवन-गवन-बस विव रूप जल मैं बहु साजत। मनु सिस भरि अनुराग जमुन जल लोटत डोलै ; के तरंग की डोर हिंडोरन करति कलोलै। के बाल-गुड़ी नभ में हड़ी सोहत इत-इत धावती; के अवगाइत डोक्तत कोळ व्यतरमनी जन प्रावती। मनु जुग पच्छ प्रतच्छ होत मिटि जात जमुन-जब ; कै तारागन गगन लुकत प्रगटत ससि श्रविकत । के काबिदी नीर-तरंग जिते ष्ठपजावत: तितने ही धरि रूप मिजन हित तासों धावत। के बहुत रजत-चकई चजत, के फुहार-जज-उच्छरत ; के निसिपति मल्ल अनेक विधि ष्ठि बैठत कसरत करत । कृतत कहूँ कलहंस, कहूँ मजत पारावत ; कहूँ कारंडव उदत, कहूँ जला-कुश्कुट भावत। चक्रवाक कहुँ बसत, कहुँ बक ध्यान लगावत: सक, पिक जब पियत, कहूँ भ्रमराविल गावत। कहुँ तट पर नाचत मोर बहु, रोर बिबिध पच्छी करत ; जलपान, न्हान करि सुख-भरे तट-स्रोभा सब जिय घरत ।

दुनिया में हाथ-पैर हिलाना नहीं श्रच्छा; मर जाना पै ठठके कहीं जाना नहीं श्रच्छा। विस्तर पे मिस्त लोध पड़े रहना हमेशा; बंदर कि तरह धूम मचाना नहीं श्रच्छा। सिर भारी चीज़ है, इसे तकलीफ़ हो, तो हो; पर जीभ बिचारी को सताना नहीं श्रच्छा। फ़ाक़ों से मिए, पर न कोई काम कीजिए; दुनिया नहीं श्रच्छी है, ज़माना नहीं श्रच्छा। सिज्दे से गर बिहिश्त मिले, दूर कीजिए; दोज़ज़ हि सही, सर का सुकाना नहीं श्रच्छा। मिल जाय हिंद ज़ाक में, हम काहिलों को क्या; ऐ मीरे - फर्श रंज उठाना नहीं श्रच्छा।